## BIBLIOTHECA INDICA;

A

## COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED UNDER THE SUPERINTENDENCE OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

THE

#### SANHITA OF THE BLACK YAJUR VEDA,

WITH THE

COMMENTARY OF MADHAVA ACHARYA.

EDITED BY

DR. E. ROER AND E. B. COWELL, M. A.

VOL. I.

KANDA I, PRAPATHAKAS I.-VII.



CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS. 1860.

hally was dica Dr. tties the sent

this

ares

ong-

y of

Röer MS. sent





The present edition of the Taittiríya Sanhitá was originally commenced by Dr. Röer in 1855, but its publication was stopped on the temporary suspension of the Bibliotheca Indica in 1857 and 1858. When the Bibliotheca recommenced, Dr. Röer found himself precluded by an increase of official duties from undertaking the sole editorship, and from p. 768 the work has been continued under the joint charge of the present editors.

The following are the MSS. used in the preparation of this edition.

For the text-

A.—An old and accurate MS. belonging to the Benares College Library.

B.—An accurate MS. containing the Pada text, also belonging to ditto.

C.—A recent but correct MS. belonging to Dr. Röer.

D.—An inferior MS. belonging to the Asiatic Society of Bengal.

For the Commentary-

A.—A MS. in the Tailinga character presented to Dr. Röer by W. Elliott, Esq. of the Madras Civil Service. This MS. was very correct in the earlier prapathakas of the present volume, but has many omissions and corrupt readings in the latter part.

B.—A MS. copied for the Asiatic Society from a MS, in the Benares College Library.

C.—A MS. purchased by F. E. Hall, Esq. for the Asiatic Society. This wants the 5th and 6th prapáthakas of the present Kánda.

D.—A MS. of the first Káṇḍa, in the Asiatic Society's Library, (No. 765).\*

Of these MSS. A, when it is accurate, represents the best text. The others are all of one family, and frequently repeat the same errors; but their occasional differences, in addition as well as omission, prove that they are not immediate copies of any one original.

\* Besides this MS. the Society possesses large fragments of another copy beginning with the second Káṇḍa, and a badly written copy of the Commentary on the third and seventh Káṇḍas.

† The opening lines in p. 1, ascribe this Commentary to Mádhaváchárya, which is the reading of the Tailinga MS.—but the Benares copies add, after the 3rd 'sloka, the following lines.

स च्चाह चपतिं राजन् सायनायाँ समानजः। सर्वे वेच्येष वेदानां बाख्यात्वले नियुच्यतां॥ इत्युत्तो साधनार्थेण वीरनुक्तमहीर्पातः। खन्यमात् सायनाचार्थे वेदार्थस्य प्रकासने॥

In the 4th 'sloka (as printed from the Tailinga MS.) these MSS. read सायनाचाँ। for साधवाचाँ। The same difference occurs in the epigraphs at the close of the different prapáthakas.



# अय तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकः।

देवासुराः संयंता आसन् ते देवा विजयमुपय-नोऽग्रे। वामं वसु सन्यंद्धतेदमुं नो भविष्यति यदि नो जेष्यनीति तद्ग्रिन्यंकामयत तेनापाकामत्तद्वा विजित्यावरुक्तसमाना अन्वायन्तदंस्य सहसादित्सन्त सोऽरोदीद्यदरे।दोत्तद्रुद्रस्यं रुद्रत्वं यदश्रवशीयत् तत्॥१॥

र्जतः हिरंग्यमभवत्तसाद्रज्ञतः हिरंग्यमद्क्षि-ण्यमंश्रुजः हि यो बहिषि ददाति पुरास्य संवत्सरा-कृ हे रेदिन्त तस्माद्दहिष न देयः सीऽभिरं बवीद्वाग्यं-सान्ययं व ददमिति पुनराधेयं ते केवलिमत्यं ब्रुवन्धुः न वत् खलु स दत्यं बवीद्यो महेवत्यं मिश्रमाद्धाता दति तं पूषाधंत्त तेनं ॥ २॥ पूषाभ्रांत्तसात्याष्णाः प्रश्वं उच्चन्ते तं त्वष्टार्धत्त् तेन त्वष्टांभ्रांत्तसात्वाष्ट्राः प्रश्वं उच्चन्ते तं मनुरा-धत्त तेन मनुराभ्रात्तसात्मान्यः प्रजा उच्चन्ते तं धाताधत्त तेन धाताभ्रात्संवत्सरो वै धाता तसात्सं-वत्सरं प्रजाः प्रश्वोऽनु प्रजायन्ते य एवं पुनराधेय-स्यिडिं वेदं ॥ ३॥

स्ध्रोत्येव ये। स्थिवं बन्धुतां वेद् बन्धुमान् भविति भागधेयं वा श्रिप्ताहित इच्छमानः प्रजां पृत्रन् य-जमानस्थापदाद्वादास्य पुन्राद्धीत भागधेयेने-वैन्द्र समर्धयत्यथा श्रान्तिरेवास्यैषा पुनर्वस्वाराद-धीतैतद्वे पुनराधेयस्य नष्टांचं यत्पुनर्वस्य स्वायामेवेनं देवतायामाधायं ब्रह्मवचेसी भवित द्भैराद्धात्यया-त्यामत्वाय द्भैराद्धात्यद्वा एवेनमोषधीभ्याऽवरु-ध्याधेन्ते पञ्चकपातः पुरोडाश्री भवित पञ्च वा स्तवं स्वतुभ्यं एवेनमवरुध्याधेन्ते॥ ४॥

श्रशीयत तत्तेन वेदं द्भैः पर्श्वविष्शतिय ॥ १ ॥
इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पश्चमप्रपाउको प्रथमोऽनुवाकः ॥ ॥

### श्रीगणेशाय नमः।

यस निश्वित वेदा यो वेदे भोऽ खिलं जगत्।
निर्माने तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं॥१॥
श्रध्यर्थीः प्रक्षती मन्ताः प्रपाठकचतुष्ट्ये।
विधिता पुनराधेयं पञ्चमाद्ये प्रवच्यते॥२॥
श्राधानादूर्द्धभेवैषा वक्तया पुनराहितिः।
तथाष्यध्यनस्थायं क्रम एष हि तस्ततः॥३॥
सरस्तती खपुचाय तहुद्धिस्थे क्रमे वरं।
ददी तेन क्रमेणैव पठन्यन्थेऽपि पाठकाः॥४॥
एकादशानुवाकाः स्थुः पञ्चमेऽस्मिन् प्रपाठके।
तचादी पुनराधेयमनुवाकचतुष्ट्ये॥५॥
ततः षद्धेऽन्युपस्थानं काम्या याज्यास्त्रथान्तिमे।
विधीयतेऽनुवाकेऽस्मिन्नादिमे पुनराहितः॥६॥

उदास पुनरादधीतिति विधास्ति। तच पुनराधेयसाग्निं देवतां विधातुं त्रिमिविषयमुपास्थानमुदाहरन् प्रमङ्गाद्रजनस्य यज्ञे दिचिणालं निषेधित॥ "देवासुराः संयत्ता त्रामन् ते देवा विजयमुपयन्तोऽग्नी वामं वसु मन्त्रदधतेदमु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तद्ग्निर्म्बनामयत तेनापाक्रामत् तद्देवा विजित्यावरु समाना त्राचायन्तदस्य महमादिसान्त मे।ऽरोदी- यदरोदी त्रद्रस्य सदलं यदत्रवश्रीयत तद्रजतः हिरणा- मभवत् तसाद्रजतः हिरणामदिष्यमञ्जलः हि यो वर्षिष ददाति पुरास्य संवसराद्रृष्टे रदन्ति तसाद्विष्य न देयं"

इति। संयत्ताः युद्धयुकाः विषयं प्राप्नुवन्तो देवाः। तथा तेभ्याऽपहृतं मणिमुकादिकं श्रेष्ठं वसु रचणायाग्री निचिप्तवन्तः। कथि चिद्युराणां विजये सत्येतद्भनं त्रसाकमापद्युपयुज्यत इति देवानामाश्रयः। श्रश्रवश्रीयत भूमावपतत् तद्रजतं हिर खमभवत् रजतरूपं धनमभवत्। श्रव हिर खशब्दस्य धनसामान्यवाचिलात् रजतं हिरण्यमदिचण्यमित्यविरुद्धं। तसायुजन्यलेन दिचणां प्रत्ययोग्यलात्तद्दाने संतत्सरादर्वा-गेव ग्रहे किञ्चित् रोदननिमित्तं भवति। तसाद्विधि यश्चे तन्न दद्यात्॥ श्रम्भिदेवतां पुनराधेये विद्धाति॥ "साऽमिर-ववीद्वाग्यसान्यथ व इदिमिति पुनराधेयं ते केवलिमित्य ब्रुवन्तृ-भवत् खलु च इत्यत्रवीचा महेवत्यमश्चिमादधाता इति" इति॥ त्रादी त्रसाधारणेन भागेन युक्तो भवानि, पञ्चादिदं वसु युष्पभ्यं दास्त्रामीत्यग्निनाता देवाः तवैव पुनराधेयमिति भागं ददुः। तेन तुष्टोऽग्निरिद्मन्नवीत्। यो मद्दैवत्यं इविः कला श्रीमं पुनरादधात् स खलु सम्दक्षिमानिति। तसात् सम्-ह्यथं पुनराधेयं इविरम्भिदेवतं कुर्यादित्यर्थः ॥ तामेव सन्द-द्धिमुदाहरणेन साष्ट्रधित॥ "तं पूषाधत्त तेन पूषाभात् तसात्याच्याः पणव उच्चनो। तं तष्टाधन्त तेन लष्टाधीत् तस्मात्वाष्टाः पश्चव उच्चन्ते। तं मनुराधन्त तेन मनुराधीत् तसान्यानयः प्रजा उच्चन्ते। तं धाताधत्त तेन धातार्भात् संवत्सरो वै धाता तस्मात् संवत्सरं प्रजाः पश्चवीऽनु प्रजायन्ते" दति। पूषलष्ट्रमनुसंवत्तराभिमानिधात्सः प्रशादिसम्बद्धि-

र्जभा ॥ सन्दृत्रिवेदनं प्रश्नंसित ॥ "य एवं पुनराधेयस्तृ वेदः च्छेत्रात्येव" इति ॥ पूषादिरूपसाग्निबन्धुममू इस्य वेदनं प्रमं-मित ॥ "चाऽस्वैवं बन्धुतां वेद बन्धुमान् भवति" इति॥ पुनरा-धेयं विधत्ते॥ "भागधेयं वा त्रश्चिराहित दच्छमानः प्रजां पणून् यजमानस्थापदोद्रावीदास्य पुनरादधीत भागधेयेनै-वैन ए समर्धयत्यया ग्रान्तिरेवासीया" दति। प्रथमाधानेन श्राहितोऽग्निः श्रमाधारणभागवाञ्क्या श्रधिकोपद्रवं चकार तच्छान्तिरनेन भवति । तस्मादुदासनेक्या पूर्वाग्निमुदास्य पुनर्यश्चिमाद्थात्। उदायनेष्टिश्च सत्रकारे। दर्भयति॥ त्राग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेदेश्वानरं दाद्शकपालं वार्णं दशकपालमञ्जयेऽसुमतेऽष्टाकपालं मैं चं चरमञ्जिमुदासिययन् इति । पार्णमामी मिद्या ज्वलता ऽभी नुत्यू जति इति ॥ कासं विधत्ते॥ "पुनर्वस्वोरादधीतैतदै पुनराधेयस नचत्रं यत्पुनर्वस खायामेवैनं देवतायामाधाय ब्रह्मवर्चमी भवति" इति। पुनस्पावर्त्तते वामं वसु अनयोरिति पुनर्वस, अता नच-चात्मिका देवता खकीया। पुनराधानस्य प्रथमाधानवि-कतिलात् इभाका छैराधानप्राप्ती अपोद्य दर्भान् विधत्ते॥ "दर्भेरादधात्ययातयामलाय" इति। अत्रापीधाकाष्ठेराधाने गतसारता खात्। ऋतएव स्वकार श्राह॥ श्रायतनेषु पुराणान् दर्भान्ता एकीर्यं स्वीमर्भ चेति सर्परा श्रीभिगी ईपत्य-माद्धाति इति॥ दर्भविधिमनूच प्रशंसति॥ "दर्भेराद-धात्यञ्च एवेनमेषधीभ्योऽवरुधाधत्ते" इति। इन्ह्रो वचम-

हिनियादे। (मं०६का०।५प०।८श्रं०) दार्शिक ब्राह्मणे च दभीणामप्कार्यनामिधानाद ब्रूपनमे। षिछ्पत्वञ्च विस्पष्टं। श्रिसन् पुनराहिनेऽग्ना कर्त्त्रवाया दृष्टेः श्रिग्निदेवता पूर्वे विहिता॥ श्रथ द्रव्यं विधन्ते॥ "पञ्चकपानः पुरोडाग्ना भवित पञ्च वा श्रवत च्हतुम्य एवैनमवरूथ्याधन्ते" द्रित। बङ्ग्च-ब्राह्मणे दाद श्रमामाः पञ्चत्वो। हेमन्तिशिश्रिण्योः समासेने-त्यामानात् च्हत्रनां पञ्चसङ्खा॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे यजुःसंहिताभाये प्रथमका-ण्डस्य पञ्चमप्रपाठके प्रथमाऽनुवाकः॥ \*॥

परा वा एष युज्ञं पुश्चनिपति योऽभिमेद्वासयते पच्चेकपालः पुरोडाशे। भवित पाङ्क्ते। युज्ञः पाङ्क्ताः पुश्चे। युज्ञमेव पुश्चनवेदन्थे वीर्ष्टा वा एष देवानां योऽभिमेद्वासयते न वा एतस्य ब्राह्मणा च्येतायवेः पुराचेमस्यन् पुङ्क्त्ये। याज्यानुवाक्या भविन्त पाङ्क्ते। युज्ञः पाङ्क्तः पुरुषे। देवानेव वीरं निरवदायाभि पुनरा॥१॥

धत्ते श्तार्थरा भवन्ति शतायुः पुर्रवः श्ते-न्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति यदा अग्निरा- हिता नर्धते ज्याया भागधेयं निकासयमाना यदा-ग्रेयः सर्वे भवति सैवास्यिद्धिः सं वा एतस्य गृहे वाक् स्रेज्यते याऽग्रिमुद्दासयते स वाचः सःस्रष्टां यज-मान ईश्वराऽनु पराभविताविभेक्तया भवन्ति वाचा विष्टेत्यै यजमानस्यापराभावाय॥२॥

विभिक्तिं करोति ब्रह्मीय तदंकरपार्श् यंजित यथा वामं वसु विविदानो गूईति ताहगेय तद्ग्निं प्रति स्विष्टकतं निर्माह यथा वामं वसु विविदानः प्रकाशं जिगिमिषति ताहगेय तिहभिक्तिमुक्ता प्रयाजेन वर्षट्-करोत्यायतनादेव नैति यजमानो व पुरोहार्शः प्रश-व एते आहुती यद्भितः पुरोहार्श्मते आहुती॥ ३॥

जुहोति यजमानमेवोभयतः पश्रुभिः परियक्काति कृतयंजुः समृतसमार् इत्याहुर्न समृत्याः समारा न यजुः कर्तव्यमित्ययो खलुं समृत्या एव समाराः कर्तव्यं यज्यमित्ययो खलुं समृत्या एव समाराः कर्तव्यं यज्यम् सम्बंधौ पुनिन्ध्यृतो रथा दक्षिणा पुनरुत्यूतं वासः पुनरुत्सृष्टाऽनुद्वान् पुनर्षियंस्य सम्बंधौ सप्त ते असे समिधः सप्त जिह्वा इत्यमिद्दाचं जुहोति यचं यचैवास्य न्यंकं ततः॥४॥

एवैनुमवरुन्धे वीर्हा वा एव देवानां याऽग्रिमुदा

सर्यते तस्य वर्षण एवर्णयादामिवार्णमेकाद्शक-पाल्ममनुनिवेपेंदाच्चैव इन्ति यश्वास्यर्णयात्ती भाग्धे-येन प्रीणाति नार्त्तिमार्च्छेति यर्जमानः॥५॥

आपंराभावाय पुरोडार्थमेते आहंती ततः षड्-विश्रंशच ॥ २॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठके दितीयाऽनुवाकः॥॥

दितो यानुवाके याच्या यङ्गजातं विधित्युः पूर्वे कि द्र यावि-धिमनू य प्रशं सित ॥ "परा वा एष यज्ञं पश्रून् वपित योऽग्रि-मुद्रासयते पञ्चकपात्यः पुरो द्राशो भवित । पाङ्को यज्ञः पाङ्काः पश्रवे यज्ञ मेव पश्रूनवरुन्थे" दित । परा वपित विनाशयित । धानादि द्रविभिर्यज्ञः पाङ्कः । पङ्कि च्छन्दसः पश्रु हेतुलात् पश्रवे।ऽपि पाङ्काः ॥ याच्यानुवाक्ये विधन्ते ॥ "वीरहा वा एष देवानां योऽग्रिमुद्रासयते न वा एतस्य ब्राह्मणा क्रतायवः पुरान्तमचन् पङ्को याच्यानुवाक्या भवित्त । पाङ्को यज्ञः पाङ्कः पुरुषो देवानेव वीरं निरवदायाग्निं पुनराधन्ते" दिति । देवानां सध्ये वीरे।ऽग्निः। तद्वधकारिणा यजमानस्यान्नं च्यता-यवः सत्यमिच्छन्ते। ब्राह्मणाः पुरा नैवाचन् नैव मुक्तवन्तः । श्रश्र, भोजन दत्यस्य रूपं। श्रग्ने तमद्याश्चं नेत्यादयञ्चतस्ते।ऽचर-पङ्कयः। तासु प्रधानद्विषो दे। स्थिष्टक्तो दे। तासु श्रग्नि-

<sup>\*</sup> षड्चिष्ट्राच इति पुक्तकदये। षड्विष्ट्रातिचेति तु पुक्तकदये।

कार्छ अग्निर्भूर्धेत्यनुवाके दष्टकोपधानार्थलेनास्नाताः। इह तु वाचिनकसदिधिः। शाखान्तरे तु याच्याप्रसावे ममास्नाताः। पुरुषस्य इसादयपाददयभिरोभिः पाङ्गलं। देवानेव देवा नामेव मध्ये वीरं श्रीग्नं निर्वदाय उदामनलचणादधभयानि-ष्कृष्य॥ चतस्यु चचु विद्यमानामचर्मञ्जां प्रशंगति॥ "शता-चरा अवन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय श्रायुखेवेन्द्रिये प्रति-तिष्ठति'' इति। अग्ने तमसेत्येषा प्रथमा चतुर्विभत्यचगा। त्रधाद्यग्ने कतोः । त्रामिष्टे त्रदोत्युभयोरेकैका पञ्चविंग्रत्यचरा । एभिर्नी अर्केरित्येषा षड्विंगत्यचरा। अण्डाभिमानिना ब-च्चाणः खप्रमाणेन मतसंवत्सरायुष्ट्वात्तत्सम्ततिपतितस्यापि मा-मान्येन ग्रतायुष्टुं धर्माधर्माम्यां त्रत्कर्षापकर्षे। भवतः। ग्रत-नाडीषु यञ्चाराद्योन्द्रियेषु ग्रतसङ्खा॥ प्रधानकर्मण दव प्रयाजाञ्चभागायङ्गानामणाग्नेयलं विधत्ते॥ ''यदा श्रग्निरा-हिता नर्धते ज्याया भागधेयं निकासयसाना यदाग्रेय सर्वे भवति सैवास्टर्ड्ः'' इति। यजमानस्य मन्दद्धभावादग्नेः सन्द-ह्यभावाऽन्मेयः॥ मिमधा त्रग्नाग्न त्राच्यस्य वियन्तित्यादिषु चतुर्षु प्रयाजमन्त्रेषु समुद्धन्तादश्चिभव्दात् पूर्वं समुद्धिसप्तमी-हतीयादितीयाविभक्तानामग्निमञ्जदानां क्रमेण प्रयोगं वि-धत्ते॥ "सं वा एतस्य ग्टहे वाक् सञ्चते चाऽग्निमुदासचते म वाच् स्ट्रष्टां यजमान ईश्वरे। उनु पराभवितार्विभक्तथा भवन्ति वाचे विष्टती यजमानस्वापराभावाय'' इति। ऋग्नि-

<sup>\*</sup> खझ इत्येव पाठः तै॰, वा॰।

मुदामयितुरेतस्य वाक् ग्रहेऽवस्थितानां वाग्भिः संसञ्जते तत्-समा भवति। तां वाचमन् यजमानाऽपि इतरवैलचण्यरूप-खोत्कर्षस्थाभावात् पराभ्रता भवति। एताभिस्त विभक्तिभिः प्नराधेयसाम्याधेयादैलचणे सति यजमानस विलचणलेन वामिधता सत्यां पराभवः शाम्यति ॥ विभन्नयः सूचे दर्शि-ताः॥ "त्रवाद्मेऽप्नावद्मेऽग्निनाद्मेऽग्निमश्च इति चतुर्ष प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीर्दराति" दति॥ तथा चैवं मन्त्रपाठः सम्प-द्यते॥ "समिधो अग्राग्न आञ्चस वियन्तु। तनूनपादग्नावग्न श्राज्यस्य वेतु। दुडो श्रायामा श्राज्यस्य वियन् । बर्चि-रग्निमग्न श्राच्यस्य वेतु'' दति ॥ यथाक्तविभक्तिविधिमनूद्य प्रशंगति ॥ "विभित्तां करे।ति ब्रह्मीव तदकः" इति। तत्पनराधेयं ब्रह्मीव अग्याधेयात्परिष्टढमेव करोति॥ अव मन्त्राणां नीचध्वनिं विधत्ते॥ "खपा राष्ट्र यजित यथा वामं यसु विविदाना गूहित तादुगेव तत्" द्ति। यथा लाके श्रेष्ठं वसु खन्नवान् पुरुषा गापायति तदत्॥ खिष्टक्रयुच्छनिं विधत्ते॥ "त्रिग्नं प्रति खिष्टक्तं निराइ यथा वामं वसु वि-विदानः प्रकाशं जिगमिषति तादृगेव तत्' दति। निराइ नि: श्रेषध्वनिं कुर्यात्। यथा लोके श्रेष्ठं वसु खळवान् द्रच-पतिः प्रसिद्धिं गन्तु सिच्छति तदत्॥ पूर्वविहितानां विभन्नीनां प्रयाजमन्त्रसम्बन्धं विधन्ते॥ "विभक्तिमुक्ता प्रयाजेन वषद्भरो-

<sup>\*</sup> अमेऽसावसिनासिम् इति तै॰। † अमेऽस इति तै०। असास इति वा०।

त्यायतनादेव नैति" इति। विभक्तिवचनप्रकारे। दर्शितः। तदुक्तिमहितेन प्रयाजमन्त्रेण वषद्वारपूर्वे यजेत । तथा मति पूर्वी कवा क्षंसर्गक तपरा अवर हितः श्रायतनात् खग्ट हा स्नेति न निर्गच्छति किन्तु खग्टहे प्रतितिष्ठति । पुनरूजी निवर्तस्व ॥ सह रया निवर्तस्व दत्येताभ्यां मन्त्राभ्यां त्राग्नेयपुरो डाग्रस्था-धस्ताद्परिष्टाचार्क्डातदयं विधन्ते॥ "यजमाना वै पुराेेेे पाः पणव एते श्राइतो यद्भितः पुरोडाशमेते श्राइतो जुहाति यजमानमेवाभयतः पश्छिभः परिग्टहाति" दति ॥ श्रत्र चाद-कप्राप्तान्सभारानाधानमन्त्रां वाजसनेयादिशाखान्तरम-नुस्तय पूर्वपचरूपेण निराचष्टे ॥ "क्षतयजुः समृतमसार इत्याद्धर्न सभावाः सभारा न यजुः कर्तयं" इति। यजुः प्रब्देन सर्पराज्ञीप्रसतय श्राधानमन्त्रा विविज्ञताः। सन्धारज्ञब्देन सिकते। षादिसप्तस्टिकोषास्य विविचिताः । प्रथमाधाने यजु-षामुचारितलात् समाराणां सम्पादितलाच श्रसापि कर्म-विशेषसाधानादत्यनाभेदाभावेन यजुः मस्मारयोः मिद्धताना-दुभयं पुनर्न कर्त्यमिति पूर्वपचः ॥ प्रथमाधाने वाजसनेथि-मतं स्वकार उदाजहार ॥ "सप्त पार्थिवान्ताभाराना-इरत्येवं वानसात्यान् पञ्च पञ्च वा भ्रयमे। वा पार्थिवान्त्य-भारान्त्यसारदिति वाजसनेयकं'' इति ॥ सिद्धान्तमा ॥ "श्रथा खलु सम्भृत्या एव समाराः कर्तयं यज्यंज्ञस्य समर्छी'' इति। त्रयोगब्दः पूर्वपचयारुचर्यः॥ त्रव स्वन-कारः पचदयमुदाजहार ॥ "कताकताः सस्भारा यजू १ वि

च भवन्यपि वा पञ्च पार्थिवान्समाराना इर होवं वान-खावान्" इति ।। दिचणां विधन्ते ॥ "पुनर्निष्मृता रथा दिचिणा पुनरत्यूतं वासः पुनरतसृष्टीऽनद्वान् पुनराधेयस्य मस्डीं' दति। त्रादी रथा भग्नः सन् पुनर्दृढीकतः पुन-र्निष्कृतः एतादृशो रथो दिचणा। दिचणिति सर्वेच योज-नीयं। किन्नं सत् स्चीतन्तुभ्यां स्यूतं पुनस्त्यूतं। देविंक्येन भारं बादुमग्रकतया परित्यकः सन् केनचित्यावणेन पुनः भक्तीकतः स पुनरुत्वृष्टः ॥ द्वण्णोमेव होतयमिति प्रथमाधानस्वामन्त्रलेन यदग्निहोचं विहितं तदच चादकप्राप्तं तदपाद्य समन्त्रकं विधन्ते॥ "सप्त ते अम्रे मिधः मप्त जिक्का इत्यमिहीत्रं जु-होति यत्र यत्रैवास्य न्यतं तत एवैनमवरू से" इति। मन्त्रस्द-परिष्टाद्याख्याखते। श्रव पुनराधेयदेवस्वाग्नेर्यद्कुं यिसान् यसिन् प्रदेशे न्यतं निमग्नं विस्तृतं तत एव प्रदेशात्साङ्गमेन-मिं मन्यादयति॥ अनु निर्वाणं इविविधत्ते॥ "वीरहा वा एष देवानां थाऽग्निमुदासयते तस्य वरूण एवर्णयादाग्निवारूण-मेकादशकपालमनुनिर्वपेदाचीव हन्ति यञ्चासार्णयानी भाग-धेयेन प्रीणाति नार्त्तिमार्च्कति यजमान" इति। ऋणिनमिव यातयति पीडयतीति ऋणयात्। ती बध्याग्निपीडियहवर्णी तेषयति \* ॥

श्रय मीमांगा। दशमाध्यायस्य हतीयपादे चिन्तितं।

<sup>\*</sup> तै। वाऽधिवर्षी ते। वयति इति तै ।

"एकादिना समुचेयं पुनर्निष्कृत द्रत्यथ। बाधकं वा समुचेयमुमधीरित्युदीरणात्॥ श्राधानदिष्णिपेतमुमधीरित्यनू यते। ददातीत्यविधायिलात्कार्येकादाधकं भवेत्"॥

श्राधाने विकल्पिता गेाद्रव्यदिषणा द्रव्यान्तरदिषणाश्च बह्वः श्रूयन्ते ॥ "एका देया षड्देया दादण देयाः" दित । पुनराधाने तु पुनर्निष्कृतो रथा दिच्छित्यादि श्रुतं । भग्नः मन् पुनः समाहितः पुनर्निष्कृतः । सेयं पुनर्निष्कृतादिदिण्णा किमतिदिष्ट्या एकादिदिचिण्या समुचीयते उत तां बाधते दित संगयः । उभयीर्दिचिणा ददात्यग्याधियकोः पानराधे-यिकीश्चेत्युक्तलात्समुच्य दित पूर्वपचः । ददातीति वर्तमान-निर्देशस्य विधिलाभावात् श्राधानकाले पूर्वदक्तं पुनराधान-काले च दीयमानं मिलिलाभयीरित्यनूद्यते । दिच्णालक्ष-पस्य कार्यस्वैकलादुपदिष्टमतिदिष्टस्य बाधकिमति॥ ०॥

दति माधनीये वेदार्धप्रकाशे क्षण्यजुः संहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ \*॥

ॐ॥ भूमिर्भूमा द्यार्विर्णान्तरिष्ठं महित्वा। उप-स्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमनाद्यायाद्धे। आयं गीः पृत्रिरक्रमोदसनमातर् पुनः। पितरंच्च प्रयन्तमुवंः। विश्रवाम् विराजति वाक् पंतक्रायं शिश्रिये। प्र- त्यंस्य वह दुभिः। श्रस्य प्राणादेपानत्यन्तश्चरित रा-चना। व्यंखनाहिषः सुवंः। यत्त्वा॥१॥

कुडः परावर्ष मन्युना यदवं च्या। सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्वोहीपयामिस। यत्ते मन्युपरोप्तस्य पृथिवीमनु द्धसे। आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्व समाभरन्। मना ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिनं यज्ञः सिममं दं-धातु। बहस्पतिस्तनुतामिमं ना विश्वे देवा इह मा-दयनां। सप्त तें अमें समिधः सप्त जिह्ना सप्त॥२॥ ऋषयः सप्त धार्म प्रियाणि। सप्त होचाः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त यानीराष्ट्रणस्वा घृतेन । पुनक्र जी निवं-र्तस्व पुनरम इषायुषा। पुनर्नः पाहि विश्वतः। सह रया निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वरिक्षया वि-श्वतस्परि। खेकः सर्खेकः स्लेकक्तेन श्रादित्या आज्धं ज्षाणा वियन्तु । कोतः सकोतः सुकोतस्तेन आदित्या ञ्जाज्यं जुषाणा वियन्तु। विवस्वाः अदितिदेवज्ञति-स्तेन ज्ञादित्या आर्ज्यं जुषाणा वियन्तु ॥ ३॥ त्वा जिह्नाः सप्त सुकेतस्तेन चयोदश च॥ ३॥

इति तत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-

ठके तृतीयाऽनुवाकः॥ \*॥

प्रथमदितीययाः पुनराधेयस्य प्रधानविधिस्तदङ्गानि च निरूपितानि । दतीये लाधानमन्त्रा श्रासायने ॥ कल्पः ॥ "भूमिर्भनेति सर्पराज्ञीभिगीर्र्षपत्यमाद्धाति। यला अदुः परे। वपेति दिचिणाग्निं। यन्ते मन्युपरे। प्रस्नेतीतरान्" दिति । श्राइवनीयसभ्यावसथ्यानित्यर्थः। त एते ष्रामन्त्राः॥ तच प्रथम एवं पद्यते॥ "भूमिर्भृत्वा द्यार्वेरिणान्नरित्तं महिला। उपस्थे ते देयदितेऽग्रिमनादमनाचायादधे" इति। हे गार्चपत्यप्रदेश लं लोकचयाताकोऽसि। तच भूका बाइन्छेन भूमिरसि। वरिणा वरिम्णा श्रेष्ठलेन दीरिम। महिला महत्त्वेन श्रमा-रिचमिम। हे अदिते सुमे तत्प्रदेशक्षे देवि उपसे तवात्मक्के श्रवादं श्रवभाकारं गाईपलाग्निं श्रवादाय यजमानसादन-चाग्यानसिद्धार्थं त्राद्धे स्थापयामीत्यर्थः ॥ त्रय दितीयः॥ "त्रायं गाः प्रश्निरक्रमोद्सननातरं पुनः। पितरञ्च प्रयन्तावः" इति। श्रयं गाईपत्य श्रादित्यक्षेण गीः गमनशीलः प्रश्निः श्वेतवर्णः जगदाक्रमीत्। श्राक्रमणप्रकार एव साष्टीक्रियते। पुनर्मातरं प्रथिवीं ऋषनत् श्रामीदत् प्राप्नोदित्यर्थः। सुवः खर्गक्षं पितरञ्च प्रथन् प्रकर्षेण गच्छन् अवस्थितः। द्याः पिता पृथिवी मातेति श्रुत्यन्तरात् तयोर्मातापि हतं॥ श्रथ हतीयः॥ "चिप्राद्धाम विराजित वाक् पतङ्गाय शिश्रिये। प्रत्यस्य वह द्युभिः" दति। त्रादित्यरूपस्य गाईपत्यस्य सम्बन्धि चि श्रासङ्खाकं धाम मुह्तर्गरूपं तेजी विशेषेण राजते। श्राहः पसदम मुह्नर्ताः रात्रेः पञ्चदम । किञ्च वैदिकस्तुतिरूपा वाक् पतङ्गाय पचिवदाकाशसञ्चारिणमादित्यं शिश्रिये श्राश्रित-वती॥ तथा चान्यचावायते॥ ऋग्भिः पूर्वा हे दिवि देव ई्यते दत्यादि। हे तादृश्गाईपत्य लां प्रति यदस्राभिरुदासन-रूपं प्रतिकू खलमा चरितं तस्वैं श्रस्य प्रतिचिप मनिस मा क्रथाः। सुभिज्वां लारूपाभिः देवेषु श्रस्मदीयं इविर्वह प्रापय॥ श्रथ चतुर्थः॥ "श्रख प्राणादपानत्यन्त खरति रोचना। यखनाहिषः सुवः" इति। श्रस्यादित्यस्य रोचना दीप्तिः प्राणात् उच्छाममदृशादुदयात् श्रपानती निश्वामतु स्वमस्तमयं गच्छनी द्यावाष्ट्रियोरना सरति। महति मण्डले निषीद-तीति महिषः श्रादित्यः यजमानेभ्यः सुवः खर्गलोकं व्यख्यत् प्रकाशितवान्। त्रादित्यक्षेण म्द्रयमान हे गाईपत्य ला-माद्धामीत्यभिप्रायः॥ त्रय पञ्चमः॥ "यत्वा कुद्धः परे।वप मन्यना यदवर्त्या। सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्बोद्दीपयामिष" इति। चे दिचिणाग्ने कुद्धः कीपपराधीने । उदं तेन मन्यूना लां परे।वप । उवप इति लिंडुत्तमपुरुषः । परे।प्रवान् उदासित-वानस्मीति यत् यचावर्त्या सम्द्र्यभावलचणेन दारिद्र्येणा-दासितवानस्मि। हे श्रग्ने तव प्रसादात्तत्युक ल्यं सुष्ठु क्रतमस्तु। पुनरपि लां वयमुद्दीपयामः॥ त्रय षष्टः॥ "यत्ते मन्युपरे।-प्रस्थ पृथिवोमनु दध्यमे। त्रादित्या विश्वे तद्देवा वसवस्व समाभरन्'' दति। हे श्राइवनीय मदीयकोपेन उदासितस्य तव यत्तेजः प्रयिवीमनुप्रविष्य ध्वस्तं तत्तेज श्रादित्यादयः यमाभरन्तु ॥ कब्यः ॥ "मने। ज्योतिर्जुषतामिति व्रहस्पति-

वत्य चैं।पतिष्ठते" दति । पाठस्त "मने। ज्योतिर्ज्वतामाज्यं विच्छिनं यज्ञ समिमं द्धातु । वृहस्यतिस्तनुतामिमं ने। विश्वे देवा इह मादयन्तां" इति । उदायनापराधपरिहाराय मना माननीयमग्रेर्जीति ही व्यमाणमार्ज्य जुषतां मेवतां। विच्छित्नं दमं यज्ञं मन्दधातु । बहरातिरसाकिममं यज्ञं तनुतां विस्तीणें करोतु। विश्वे देवाः सर्वेऽपि देवाः इहा-स्मिन् कर्माणि मादयन्तां तृप्तियुक्ता भवन्तु। कन्यः "मप्त ते त्रग्ने मिधः मप्त जिका दलग्नि हो चं जुहाति" दति। पाठम् ''यत ते त्रग्ने समिधः यत जिह्नाः यत च्हवयः यत धाम प्रि-याणि। सप्त होचाः सप्तधा ला यजन्ति सप्त योनीराष्ट्रणखाघ-तेन'' दति। हे श्रश्नेते तव समिधः सप्तसङ्खाकाः। श्रश्च-त्थोदुम्बरपलाग्रमभीविकङ्कताश्रनिहतत्वतुष्करपर्णक्ष्याः। ऋत एव स्वकारी यथोकान्सप्तसमाराननुकम्य दति वान-खालानित्यपमञ्जदार । ज्वाबारूपा जिज्ञास सप्त । तथा चाधर्वणिका श्रामनिन "काली कराली च मनाजवा च सुले। हिता या च सुधू मवर्णा। स्कुलि क्रिनी विश्वरूची च देवी लेलायमाना इति यप्त जिज्ञाः" (मुख्ड० उप । मु॰९।२।४।) दति। ऋषया मन्त्रास्ते च समित्सन्यादनार्थाः सप्तमञ्जाकाः। श्रशे। रूपं कला यदश्रत्येति ष्ठ इत्यादयः ममाचाताः। प्रियाणि धाम खानानि सप्त । गाईपत्याहवनीयद् चिणा-ग्निसभ्यावसत्थ्यप्राजिहिताग्नीभीयाख्यानि सामयागे विक्र-

<sup>\*</sup> यथातान् सम्भारान् समन्त्रकाननुक्रम्येति वा पाठः।

धारकाणि सप्तमञ्जाकानि खानानि। सप्त होचाः होह-प्रमुखा वषद्वर्तारः। होता प्रश्नस्ता ब्राह्मणाच्छंची पाता नेष्टा त्राग्नीत्रोऽच्छावाकश्चिति सप्तरङ्खाकाः। लां यजमानाः मप्तधा यजन्ति। श्रशिष्टीमाऽत्यशिष्टीम उक्याः वाडगी श्रितराचा । तात्रभन वाजपेयश्चेति यत्रप्रकाराः । तादृश-स्वं सप्तयोनीराइवनीयादिस्थानानि घृतेन सर्वतः पूरय। कल्यः "पुनक्रजी सद रखेळाभितः पुरोडाग्रमाइतीर्जुहोति पुनक्जेंति वा पुरसात्मयाजानूयाजानाः सद रखेलुपरिष्टा-दनूयाजानां" दति। प्रथममन्त्रपाठसु "पुनस्त्री निवर्तस् पुनरग्न दषायुषा। पुनर्नः पाचि विश्वतः" दति। हे त्रग्ने लं मबोदासिते।ऽपि जर्जा चीरादिरसेन सह पुनर्निवर्तस श्रवा-गच्छ, दवा अलेन आयुवा च सइ पुनरागच्छ। अभासान् पुनः पुनः कतात् विश्वतः सर्वसादपराधात्पाहि । दितीय-मन्त्रपाठसु "सइ रया निवर्तखाग्ने पिन्वस धारया। वि-श्विषुया विश्वतसारि" दति। हे श्रश्ने रया धनेन सह निव-र्तख। या भचण इति धातुः। विश्वेन यायते भच्यते पीयत दति विश्वयो । तादृथ्या दृष्टिधारया विश्वतस्परि सर्वेषां हणधान्यसतापादपानां उपरि पिन्वस्व सिञ्च। कन्यः "य-सृतीयमादधीत स एतान् होमान् जुड़यात् खेकः सखेकः मुखेकः" इति। मन्त्रचयपाठसु "खेकः सखेकः सुखेकस्तेन श्रादित्वा श्राज्यं जुषाणा वियन्तु। केतः सकेतः सुकेतस्तेन त्रादित्या त्राञ्यं जुंबाणा वियन्तु । विवस्वार् त्रदितिर्देवजूति-

स्तेन प्रादित्या प्राच्यं जुषाणा वियन्तु दिति। लेकः स्रेलेकः स्रेलेकः स्रेलेकः स्रेलेकः स्रेलेकः स्रेलेकः स्रेलेकः, केतः स्रेलेतः स्रेलेतः, विवस्तान् प्रदिति देवजूति स्रेति नवसङ्घाका लेकादिनामका ये प्रादित्यास्ते सर्वे जुषाणाः प्रीयमाणाः प्रस्ताकमाच्यं वियन्तु पिवन्तु।

प्रत्र विनियोगसङ्गृहः।

चतुर्भिर्म्समिरित्याचैरादधात्पश्चिमानलं। दिचणित्रिन्तु यसेति यदित्याच्वनीयकं॥ मनसूपिखतिः सप्त जुड्डवाद्ग्रिचे चर्कं। पुनदीर्भां पुराजाममिता जुड्डवादध॥ दितीयमादधानस्य सेकादा होममन्त्रकाः॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रण्यजुः संहितायां प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके हतीयाऽनुवाकः॥ ।

ॐ॥ भूमिर्भूना द्यार्वित्यां हाशिष्वैनमार्धत्ते सर्पा वै जीर्यन्तोऽमन्यन्त स एतं कंसर्णोर्रः काद्रवेया मन्त्रं-मपश्यक्तता वै ते जीर्णास्तन्त्रपाद्यत सर्पराज्ञिया ऋग्मिर्गार्ह्वपत्यमाद्धाति पुनर्नवमेवैनम्जरं कृत्वा-धक्तेऽथा पूतमेव पृथिवीमनाद्यं नापानमत्सैतं॥१॥ मन्त्रं मपश्यक्तता वै तामनाद्यमुपानम्दासंपरा-ज्ञिया ऋग्मिर्गार्ह्वपत्यमाद्धात्यनाद्यस्यावेरुष्या अथा ाधा त्पः 'ग्रि स्य

(न्पः पानृ गुपर इपि मर गुप हा

श्रस्यामेवैनं प्रतिष्ठितमाधत्ते यत्त्वा क्रुडः परे। वपेत्या-हापं हुत ख्वासी तत्युनस्वोद्दीपयामसीत्या इ समिन्ध एवैनं यत्ते मन्युपराप्तस्येत्याह देवताभिर्व॥२॥

एन समारति वि वा एतस्यं यज्ञिन्छं चते याऽमि-मुंदासयंते वहस्पतिवत्यचापितिष्ठते ब्रह्म वै देवानां ष्टहस्पतिर्वह्मां व यज्ञः सन्दंधाति विच्छिनं यज्ञः स-मिमं दंधात्वित्याह सन्तत्यै विश्वे देवा इह मादय-न्तामित्याह सन्तत्यैव यज्ञं देवेभ्योऽनुदिशति सप्त ते श्रमें समिधः सप्त जिह्नाः॥ ३॥

इत्यां इ सप्त संप्त वे संप्तधाग्नः प्रियास्तन्वस्ता एवावरुखे पुनेक्जी सह रुखेल्यिभितः पुरोडाश्मा-हुंती जुहोति यजमानमेवीजी च रय्या चे। भयतः परियत्वात्वादित्या वा श्रमाञ्चोकाद्मं लोकमायनी ऽमुिषान् लोको व्यवष्यना इमं लोकं पुनर्भ्यवेत्यामि-माधायैतान् होमानजुहवुस्त श्रार्धुवन् ते सुवृगं ली-कमायन् यः पराचीनं पुनराधेयाद्शिमाद्धीत स युतान होमाञ्जुह्याद्यामेवादित्या ऋहिमाभुवन ता-मेवर्धेाति॥ ४॥

सतं देवताभिरेव जिल्ला रतान् पर्श्वविश्यतिश्व॥४॥

# दित तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड पञ्चमप्रपा-ठको चतुर्थाऽनुवाकः॥॥

चत्र्यानुवाके पूर्वीक्रमन्त्रा व्याखायनो। अनाद्यायेत्यस्य मन्तपदस्याभिप्रायमाह "ऋमिर्भूचा दीर्विर्णेत्याहाभिषेते-नमाधत्ते" इति । त्राधिषा त्रनाद्यं प्राप्तृमिच्छ्या चतस्रभ-र्ऋग्भिराधानं विधत्ते "सपी वै जीर्यन्ते अन्यना स एतं कमणीरः काद्रवेथा मन्त्रमपश्चन्तता वै ते जीर्णासन्रपान्नत मर्पराज्ञिया ऋग्मिर्गाईपत्यमादधाति पुनर्नवमेवैनमजरं क्रवाधत्तेऽथो पूतमेव" दति। जीर्चन्ते। जरां प्राप्नवन्ते। अन-न्यन्त को जरायाः प्रतीकार इति विचारितवन्तः। तदा कमणीरनामकः काद्रवेयः कद्रूपुत्री स्रमिरित्यादिकं मन्त्र-सङ्घमपम्यत्। तन्मन्त्रसामर्थात् ते सर्पा जीर्णाः मरीर्वचाऽप-हत्य की मलास्त्र प्राप्नुवन्। सर्पाणां राज्ञी भूमि:। इयं वै मर्पता राज्ञीत्यन्यवासानात्। तसा ऋचः भूमिर्भुसेत्याद्याः ताभिराहिता विक्तः जरां परित्यच्य नृतनः पूत्र भवित। तमेव विधिमनूच प्रशंसित "पृथिवीमना सं ने।पानमतीतं मन्त्रमपम्यत्ततो वै तामनाचमुपानमचत्सर्पराज्ञिया चरिभ-र्गाईपत्यमाद्धात्रवाद्यावर्षा श्रधा श्रधामेवैनं प्रतिष्ठित-माधत्ते" इति। अत्राद्याये तुत्रतात् प्राप्तिः। उपस्थे ते देवी-त्युक्त लाङ्ग्रमा प्रतिष्ठितलं। यदा इ परे विष तत्सुक च्यमित्युक्ते: बालस्वेव त्रग्नेः मान्वनाय त्रपलाप दत्या इ "यन्वा बुद्धः परा-

धाः

[का॰श्रेप्र॰प्राच्य॰ 8]

त्पृक् मि

> न्यः गृह्यः गृह्यः म्यः गृह्यः

वपेत्या द्यापहुत एवासी तत्' दति। उद्दीपयामसीत्यसाभिप्रा-यमा इ "पुनस्लो दीपयामसीत्या इ समिन्ध एवेनं" दति । आ-दिला विश्व दलादेरभिप्रायमाइ "यत्ते मनुपरे।प्रखेलाइ देवताभिरेवैन समारति" इति। उपसानं विधत्ते "वि वा एतस यज्ञिक्सित ये। द्विमुदासयते वृहस्पतिवत्वेपितिहते ब्रह्म वै देवानां वृहस्पतिर्ब्रह्मणैव यज्ञ सन्द्धाति" दति। वृह-स्पतिमन्दोऽस्थामसीति वृहस्पतिवती। तं मन्दं प्रमस्य सन्दधा-लिति मन्दसाभिपायमा इ "विच्छिन्नं यज्ञ ए मिमं दधा-लिखाइ मन्तर्थै" दति । सम्बोधनस्थापयाममाइ "विश्वे देवा इह माद्यनामित्याइ सन्तरीव यज्ञं देवेभ्याऽन्दिशति" इति। यज्ञं सन्ततं क्रवा देवेभ्यस्तत्कयनाय सम्बोधनं । समिधादिषु सप्तसञ्चाचा उपयोगमा ह 'सप्ता ते श्रमी समिधः सप्त जिज्ञा द्त्याइ सत्र यत्र वे सत्रधाग्नेः प्रियास्तनुवस्ता एवावर्न्थे" दति। समिधादयः सर्वे पदार्थाः प्रत्येकं सप्त सप्त च निर्दिग्यन्ते। यसात्मप्रधावस्थिताः पदार्थाः श्रग्नेः प्रियास्तनुवः तस्मात्तदव-रे। धाय सप्तसङ्खाः । दितीयानुवाके विहितयाराङ्खार्भन्ते। विनियुङ्को "पुनरूजी सद रखेळामितः पुरी डाशमाइती जु-द्दोति यजमानमेवीजी च रया चाभयतः परिग्रह्णाति" दति। वतीयाधाने दोमान् विधत्ते "श्वादित्या वा श्रसाँ सोकादमं नीकमायम् तेऽमुस्मिन् खोके खत्यन् त इमं लीकं पुन-र स्वेतेया शिमाधायैता न् हो मान जुद्दवस्त त्रार्भुवन् ते सुवर्गे लोकमायन् यः पराचीनं पुनराधेयादशिमादधीत स एतान् होमान् जुड़याद् यामेवादित्या ऋद्भिमार्त्रवन् तामेविधाति''
दित । त्रादित्या त्राधानपुनराधाने त्रमुष्ठाय स्वभै गला
तच व्यवस्थन् विभेषेण व्यां प्राप्ताः, सस्द्विनं प्राप्तित सला
भूमावागत्य लेकादिमन्तान् इत् त्रात्रियोन सस्द्विं गताः ।
ततः पुनराधेयादूर्द्धं त्रियमाधाय लेकादिमिर्जुङ्गयात्॥ \*॥

द्ति माधनीये वेदार्थप्रकाभे कृष्णयजुः मंहिताभाक्षे प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्थाऽन्वाकः॥ ।।

ॐ॥ उपप्रयन्ते। ऋध्यं मन्धं वोचेमाग्रये। आरे ऋसो च ऋखते। ऋस्य प्रलामनुद्युतं श्रुकं दुंदुके ऋह्यः। पयः सहस्रसाम्हिषं। ऋग्निमूधी द्वः क्कु-त्पतिः पृथिव्या ऋयं। ऋपा रेता सि जिन्ति। ऋयमिह प्रथमो धायि धारुभिहीता यिष्ठि अध्यरे-षीद्यः। यमप्रवानो ध्रुगवा विरुद्चुर्वनेषु चिनं विभुवं विश्रो विश्रे। उभा वामिन्द्राग्री आहुवध्ये॥ १॥

जुभा राधिसः सुइ माद्यध्ये । जुभा दातारावि-षाः र्योणामुभा वार्जस्य सातये हुवे वां। अयन्ते योनिर्च्धित्वयो यता जाता अराच्याः। तं जानन्नग्र आरोइाया नो वर्धया र्यिं। अग्र आयूर्धि पवस त्पः मि स्य

١٦

धा

ान्य स्थाप स्थाप स्थाप श्रासुवार्जिमिषेश्व नः। श्रारे बंधस्व दुष्कुनां। श्रशे पर्वस्व स्वर्णा श्रासे वर्षः सुवीर्धः। द्धत्याषः र्याः। रिष्वाः। मिर्यः। श्रिशे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। श्रा देवान वृक्षि यिश्वं च। स नः पावक दीदिवाऽभे देवाः इहावह। उपयत्तः हिवश्वं नः। श्रुप्तिः श्रुचि-व्रततमः श्रुचिविषः श्रुचिः कविः। श्रुचीरोचत् श्राहं-तः। उद्शे श्रुचयस्तवं श्रुका स्राजन्त ईरते। तव् श्रोतीः ष्युच्यः। श्रायुद्धा श्रेषेऽस्यायुमें॥ ३॥

देहि वचेंदा अग्नेऽसि वचें मे देहि तनूपा अग्ने-ऽसि तनुवं मे पाद्यमे यन्ने तनुवा जनं तन्म आप्रेण चिचावसा खिला ते पारमंशीयेन्धानास्वा श्रतः हि-मा द्युमनः समिधीमहि वयस्वन्ता वयस्कृतं यशस्वन्ताः यशस्कृतः सुवीरासो अदाभ्यं। अग्ने सपत्वदम्भनं विषेष्ठे अधिनावें। सं त्वमंग्ने स्वर्थस्य वर्चसागधाः सन्द्यीणाः स्तुतेन सं प्रियेण धाना। त्वमंग्ने स्वर्थ-वची असि सं मामायुषा वचेसा प्रजया स्टज॥॥॥

श्राहुवध्ये पाष्ट्रं र्यिं में वर्चसा सप्तदंश च॥५॥ इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पश्चमप्रपा-उको पश्चमोऽनुवाकः॥ ॥॥

चतुर्भिरनुवाकैः पुनराधानं समापितं। श्रथ पञ्चम-मारम्य दशमस्य पूर्वार्धपर्यनौरनुवाकैः श्रम्युपस्थानमुख्यते। कलाः "त्रम्युपस्थानं व्याख्यास्थामः, उपतिष्ठत इति चे। समान श्राइवनीयमेवे।पतिष्ठेतेति वचनादन्यामुत्तरामाङ्गतिमुपेात्याय कवातिर्योङ्किवापतिष्ठेतापप्रयन्तो अध्वर्मिति षड्भिः" इति। तच प्रथमा "उपप्रयन्ती ऋधरं मन्त्रं वाचेमाग्नये। ऋरो त्रसो च ग्र्एलते" इति। त्रध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः प्राप्नुवन्तो वय-मग्नये अग्निसन्तेषार्थम्पस्थानमन्त्रं वेचिम वकारी अयासा। की दृशाया ग्रमे, दूरादयसादीयं वचः ग्रम्बते। त्रथ दितीया "त्रस प्रतामनुस्तर ग्रुनं दुदु हे ऋहयः। पयः सहस्तमा-म्हिं'' इति। श्रसाग्नेः प्रवां \*पुरातनीमनुद्युतमनुकूलदीप्तिं <sup>†</sup>गोस्थानीयामच्चे। लज्जामकुर्वन्त ऋलिजः पयः चीरादि-खानीयं सहस्रसां वज्ञधनप्रदम्हिषं श्रतीन्द्रियज्ञानप्रदं<sup>‡</sup> ग्रुकं च्योतिर्दुदृ दुइन्ति। श्रथ तिया "श्रमिर्म्धा दिवः ककु-त्पतिः पृथिया त्रयं। त्रपाष्ट् रेताष्ट्रि जिनति" इति। श्रयमग्निरादित्यरूपेण दिवा बुलाकस्य ककुदुच्छिता मूर्धा ग्रिरखानीय:। पृथिव्याः पतिः दाइपाकादिकारिलेन पास-कोऽप्ययं। किञ्च। त्रपां रेतांधि उदककार्याणि स्थावर-जङ्गमभरीराणि जाठराग्निरूपेण जिन्वति प्रीणयति। श्रथ

<sup>\*</sup> पुरातनीं चुतिमनुक्षदीप्तिं इति ते ।

<sup>ं</sup> गोस्थानीयामन अक्रय इति तै ।

i नरिवन मेपवर्त्तनं इति नाः।

प्यः मि स्य

1]

ाधा

सार प्रम स्ति प्रम

चतुर्थी "त्रयमिह प्रथमा घावि घाविभिहीता यजिले। श्रध्वरेष्वीद्यः। यमप्रवाना स्मावा विक्त तुर्वनेषु चित्रं वि-भ्वं विश्वे विश्वे" इति । श्रयमग्निरिच कर्मणि प्रथमः प्रधान-स्तः धादिभिधारणाय प्रयतमानैरसाभिधायि धार्यते। कीदृषाऽग्रिचीता देवानामाञ्चाता। यजिष्ठा मनुखेभ्याऽति-प्रयेन यष्टा। श्रध्यरेषु यागेषु ई.खः खुत्यः। किञ्च। श्रप्न-वानसञ्ज्ञका सगुसञ्ज्ञकाञ्च मुनया वनेषु खात्रमेषु विश्वो विश्वे तत्तत्प्रजाभ्युदयार्थं यमिशं चित्रं बद्धयागाधार्लेन विचिचं विभुवं व्याप्तं विरुरुचुः विश्वेषेण दीपितवन्तः। श्रथ पञ्चमी "उभा वामिन्हाग्नी श्राद्धविष्या उभा राधमः सह मादयध्ये। उभा दताराविषा र्योणामुभा वाजस्य सातये जवे वां'' इति । इयञ्च प्रथमप्रपाठके व्याखाता । हे दन्हा शी अवामुभाविप त्राभिमुख्येन होतिमिच्हामि। पुनरपि युवान मुभी सह राधसे। श्रवेन साद्यितुमिक्कामि। यसाद् युवामुभी श्रन्नानां धनानाञ्च दातारी तसादनधनलाभाय युवामाइचामि। श्रथ षष्टी "श्रयनो योनिक्टिवियो यते। जाना त्ररोचथाः। तं जानस्रय त्रारोहाथा ना वर्धया रियं" इति। हे अग्ने अयमा इवनी यप्रदेश: ते योनिः तव खानं, साच योनिः चलियः चतुसन्धः, सर्वसिन्नणृतावनेन होन-नियातोः। यत त्राहतनीयप्रदेशात् जात उद्भृतः लं त्ररी-चयाः दीणके तं प्रदेशं जानन् सम स्वानमिति श्रवगच्छन् त्रारोह। त्रयाननारं ने। त्रसाकं रिंग धनं नर्धय। कल्पः

"श्रम्भ श्रायू एषि पवस इति षड्जिः संवत्सरे संवत्सरे सदा वेति। उपतिष्ठत इति भेषः। एतास्त्रमग्ने रुद्र दत्यच (मं०१का०। **२प्र•।१४प्र•) व्याखाताः। तत्र प्रथसा "श्रम श्रावृ्ष्**षि पवस श्रासुवार्जिमिषञ्च नः। श्रारे वाधस्त दुच्कुनां "इति। हे अग्ने लं असादायूंषि पवसे श्रोधयसे निर्दीषाणि करोषि। त्रसानं वलं श्रवमानय। वैरिमेनां दूरे बाधसा श्रथ दितीया "अग्ने पवस्व स्वपा असी वर्चः सुवीर्ध। दधत्याष्ट्र रियं मिय" दति। हे श्रग्ने खपाः श्रीभनकर्मा लमसासु बह्मवर्चमं ममीचीनमामर्थञ्च पवस्व भोधय। किं कुर्वन् पृष्टिं धनञ्च मिय धारयन्। ऋथ हतीया "ऋग्ने पावक रोचिया मन्द्रया देवजिक्रया। त्रा देवान् विच यिच च" इति। हे पावकाग्ने देव राचमानया मादयित्रा जिक्कया देवान् श्रावह यचि च। ऋष चतुर्थी "स नं: पावक दोदिवेाऽमे देवापू इहावह। उप यज्ञ इविय नः" इति। हे ग्रोधकाग्रे दीदिवा दीष्यमानः स तं देवान् दृ आनया असादीयं यज्ञं इविश्व उपगच्छ। त्रय पञ्चमी "त्रश्नि: गुर्चित्रततमः शुचिर्विपः शुचिः कविः। शुचीरोचत श्राक्ततः'' दति। श्रयमिः श्रतिशुद्धवतयुक्तः विप्राभिमानिलादपि शुचिः। विदर्भिमानितादपि ग्रुचि:। श्रमाभि: सर्वचाज्ञतः ग्रुद्धो दीयते। त्रथ षष्टी "उद्ग्रे शुचयस्तव शुक्रा आजन्त ईरते। तव ज्याती श्यर्चयः " इति। हे त्रमे तव ग्रुचयः ग्रुद्धाः ग्रुका रक्षया आजन्ता दीयमानाः उद्गच्छन्ति प्रर्य-

现 银

ाधा

यितारस्तव ज्यातीं विप्राप्नुवन्तीति ग्रेषः। कलाः "ऋष्ट्री अग्न इति सिद्धमा चित्रावसे। खस्ति इति चित्रावसुना साधम्प-तिष्ठते" इति। पाठसु "त्रायुरी त्रशेऽसायुर्मे देहि वर्चीदा त्रशे-ऽिष वर्ची में देहि तनूपा अग्नेऽिष तन्वं मे पाह्य से यसी तन्वा जनं तमा त्रापृण" इति। त्रापूरचेत्यर्थः। चतुर्व्वतेषु यज्ःसु साष्ट्रमन्यत्। श्रय यजुरनारं "चित्रावसी खिस्ति ते पार्म-शीय" इति। हे चित्रावसे। राचे तव पारं समाप्तिं खिस्त चे सेण प्राप्नुवानि । कल्पः " त्र्रवी स्वसुना प्रातर्रवी स्वस्ति ते पारमशीयेत्थानास्वा श्रत हिमा इत्युपस्थाय'' इति। त्रवीगित्यादि भाखानारमन्तः। त्रनत्यमन्त्रपाठसु ''इन्था-नास्ता प्रतर हिमा बुमनाः समिधीमहि वयस्त ना वय-क्ततं यम्रखन्ते। यमकातः स्वीरासी अदार्थः। अग्ने सपत-दमानं वर्षिष्ठे श्रधिनाके" इति। हे श्रमे लां समिद्धिर-न्धाना वयं ग्रतसङ्खाकान् हेमन्तीपलचितसंत्रसरान् द्मन्ती दीप्तिमन्तः समिधीमि खाके सम्यक् प्रख्याता भ्रयासा। की दृशं लां वयस्त्रतं प्रसस्य कर्तारं। सशस्त्रतं कीर्तिप्रदं। श्रदास्यं केनायातिरस्कार्थं। विषष्टि श्रिधनाके श्रतिप्राढखर्ग-विषये सपत्नद्यानं विरोधिनाशनं। कीदृशा वयं वयस्वनी श्रवन्तः। यमस्यन्तः कीर्तिगन्तः। सुवीरासः भ्रोभनपुत्रा-दियुकाः। कलाः "चतस्रः समिधं एकेकसिनाधाय सं

<sup>\*</sup> चित्रावसा खांखा चित्रावसा वस्रनामिति इति तै ।

<sup>†</sup> चिर्वाप्रवस्वा इति ते ।

--06-90

लमग्ने सर्थस वर्षमाण्या दत्यनुवाकभेषेणापस्याय" दित । पाठस्त "सं लमग्ने सर्थस वर्षमण्याः सम्बीणाप् स्तृतेन सं प्रियेण धासा। लमग्ने सर्थवर्षा ऋषि सं मामायुवा वर्षमा प्रजया स्ज" दित । हे अग्ने लं सर्थस्य वर्षमा तेजमा सम-गथाः सङ्गताऽसि। स्वीणां स्तोजेण सङ्गतोऽिम। प्रियेण स्थानेनाहवनीयदेभलचणेन सङ्गतोऽिम। हे अग्ने लं सर्थ-समानतेजा ऋषि। मां आयुगिदिभिः संयोजय।

श्रत्र विनियागमङ्गुदः।

"पूर्वसाग्रेरपस्थानमुपप्रेत्यनुवाकतः"। इति ।

दित साधवीये वेदार्धप्रकाशे कृष्णयजुः संहितायां प्रथम-कार्ण्डे पञ्चसप्रपाठके पञ्चसोऽनुवाकः॥ \*॥

ॐ। सम्पंश्यामि प्रजा श्रहमिडंप्रजसे। मान्वीः। सवा भवन्तु नो गृहे। श्रम्भस्यामी वो भक्षीय मह-स्य मही वो भक्षीय सहस्य सही वो भक्षीयार्जस्थार्ज वो भक्षीय रेवतीरमध्यमस्मिन् खोकेंऽस्मिन् गोष्ठेऽसिन् स्ययेऽसिन् योनाविहैव स्तेता मापंगात बह्वीमें भूया-स्त ॥ १॥

स्रहितासि विश्वकृपीरा मोर्जाविशा गै।पृत्येना रायस्पोषेण सहस्रपोषं वंः पुष्यासं मियं वे। रायंः **!**]

ध

श्रयनां। उप त्वामे दिवे दिवे दे । षावस्तर्धिया वयं। नमे भर्ग्त एमंसि। राजन्तमध्वराणां गोपाम्तस्य दीदिविं। वर्धमानः स्वे दमें॥ स नः पितेवं सूनवे-ऽमें स्त्रपायना भव। सर्चस्वा नः स्वस्तये। श्रमें॥२॥ त्वं नो श्रन्तमः। उत चाता श्रिवो भव वरूष्यः। तं त्वा भोचिष्ठ दीदिवः। सुम्नायं नृनमीमहे सर्विभ्यः। वसुरिमर्वसुश्रवाः। श्रच्छा निश्च द्युमत्तमा रियं दीः। ज्जी वंः पश्चाम्यूजी मा पश्चत रायस्पोषेण वः पश्चा-मि रायस्पोषेण मा पश्चतेडा स्थ मधुहतः स्थाना

माविश्वतेरा मदः। सहस्रपोषं वः पुष्यासं॥ ॥ मिर्य वो रायः अयन्तां। तत्सेवितुर्वरेखं भगीं देवस्य धीमिह। धियो ये। नः प्रचोदयात्॥ सोमान् स्वरंणं क्रणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवनां य श्रीश्रिजं। क्ष्मीवनां य श्रीश्रिजं। क्ष्माचन स्तरीरिम् नेन्द्रं सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु मधवन भूय इनु ते दानं देवस्य पृच्यते। परि त्वाभे पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमिह। धृषद्वर्णे दिवे दिवे भेतारं भङ्गरावतः। श्रभे यहपते सुयहपतिर्षं त्वया यहपतिना भूयासः सुयहपतिर्भया त्वं गृह-ष्विता भूयाः श्रतः हिमास्तामाश्रिष्ठमाश्रीसे तन्तेवे

ज्योतिषातीं तामाशिषमार्थासेऽमुषी ज्योतिषातीं ॥ ४॥ भूयास्त खस्तयेऽग्ने पुष्यासं धषदंशीमेकान्नचिश-शर्चं ॥ ६॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठके षष्टोऽनुवाकः॥ \*॥

पञ्चमेऽनुवाके ऋग्युपखानमुक्तं। तथापि षष्टेऽनुवाके एनरपि गाईपत्यसाइवनीयस चापसानं सपरिकरमिन धीयते। कल्पः "समाक्षामि प्रजा ऋहमिति स्टहान् प्रेसते" इति। पाठसु "सम्बद्धामि प्रजा ऋदमि छप्रजसा मानवी:। सर्वा भवन्त ना गरहें 'दित। ऋहं मनुखः प्रजा इडप्रज-स्य सम्यक् प्रश्वामि। द्वा धेनुसाखाः प्रजा श्रपत्यानि द्व-प्रजमः। मनुखक्पाञ्च सर्वाः प्रजा श्रद्धाकं ग्रहे तिष्ठना । कच्यः "श्रक्षाक्षा वा अचीयेति गाष्टमुपतिष्ठते ' इति। पाठस्त "श्रमासामो वा भचीय मदस्य मदी वा भचीय यहस्य यहा वा भचीयार्जस्थानं वा भचीय' इति। अकाः पीतीदकसारं। महः पूज्यं सेवैरादरणीयं। सही बखद्धरं। कर्जे खादुतमरम्हपं यत् चीरादि। तत्कारणलेन हे प्रावः तद्रपा ख। त्रतो युषादीयं चीरादिकं त्रसाकं भच्छमसु। कस्यः "रेवती रमध्वमित्यन्तराग्नी तिष्ठन् जपति" इति। पाठसु

<sup>🌃 🥬 \*</sup> स्वाज्ञविष्ट्रशतिस्व इति पुत्तकदये।

[F] [円] [記 ] [元]

हर सा ह्य

"रेवती रमध्यमस्मिन् लोकेऽस्मिन् गोष्ठेऽस्मिन् चयेऽस्मिन् यो-नाविचीव सोता मापगात बक्वीमें भूयासा" इति। हे रेवती: पमवः अस्मिन् लोके गाष्ठे जजिवभेषे चये ग्टहिवभेषे योनी खानविशेषे रमधं कोडधं, इहैव योनी स्त सर्वदा तिष्ठत, इतः खानानापगात मापगक्तत, मे मदर्थमपत्यपरम्परया बहवा भ्रयासा। कल्पः "स्हितासि विश्वरूपीति वत्सम-भिम्माति" इति। पाठसु "म्हितासि विश्वरूपीरा मोर्जा विशा गापत्येना रायसोषिण सहस्रपाषं वः पृथासं मिथ वे। रायः श्रयन्तां "द्ति। हे वत्स लं मात्रा सहिते। उसि संयु-कोऽसि । विश्वरूपीः श्रादरेण सानं पातुं वामता दिचणतः पुनः पुनर्धावन् बद्धरूपवद्वभाषमे । तादृशस्तं कर्जा चीरादि-र विनिमित्तीन मा त्राविश मत्मभीपं त्रागक्क। गै।पत्थेन मदीयं बद्धपशुखामिलं निमित्तीक्षत्य मामाविश । रायस्पेषिण धनपुष्टिनिमिन्तेनापि मामाविश। सहस्रमञ्ज्या पृष्टिर्थया भवति तथा युगान् पृथामं। मयि युग्नदीयचीरादिधनान्यात्रयनां। कलाः "उप लाग्ने दिवे दिव इति तिस्मिगायचीभिगार्चपत्य-म्पतिष्ठते। श्रश्चे लं ने। श्रन्तम इति चतस्मिर्हिपदाभिः। स ने। बाधि शुधी इवमुख्या थे। श्रवायतः समसादित्येषा चतुर्थी भवति" इति। तच प्रथमा गायची "उप लाग्ने दिवे दिवे देशवा-वसर्घिया वयं। नमा भरना एमसि" इति। (च्यवेद्सं १ मं । १स॰) चे त्रमे प्रतिदिनं लां उप एमसि उप गच्छामः। देाषा-वस्तः सायं प्रातश्च धिया नमी भरनाः नमस्कारं समादयनाः।

अथ दितीया "राजन्तमध्वराणां गापासतस्य दीदिवि। वर्ध-मान इसे दमे" दति। की तृशक्तां। श्रध्वराणां राजनां यज्ञराजं। गापां गवां पालकं। इतस्य दीदिविं सत्येन चातमानं। खे दमे खकीयेऽग्लिहाचारहे हविभिर्वर्धमानं। ऋध हतीया "स नः पितेव सनवेऽग्ने स्पायनो भव। सचखा नः खसयें दित । हे त्रग्ने लं ने ाऽसादधं स तादृ गस्वं स्टपायना भव सुखेन प्राप्तुं प्रक्यो भव। यथा पुनार्थं पिता सुप्राप्यः तददसानं खसचे चेमाय सचख समवेता भव। श्रथ प्रथमा दिपदा ''ऋग्ने लंना ऋन्तमः। उत चाता भिवा भव वरूत्यः।'' इति (चग्०५ मं०।२४ स्०)। ऋन्तमाऽन्तिकतमा भव उत ऋषि च चाता भिवस सन् वरूतथो वरूघे गरहे नित्यं सिविहिता भव। श्रय दितीया "तं ला शोचिष्ठ दीदिवः। सुमाय नूनमीमहे मखिभ्यः" इति । ग्रुद्धतम दीष्यमान मखिभ्यः सखीनामस्मानं सुकाय सुखाय तं पूर्वीकगुणं लां ईमहे प्राप्नुमः। ऋष हतीया "वसुरिधर्वसुत्रवाः। ऋच्छा निच सुमत्तमा रिचं दाः" इति। वसुर्वसुमानयमिशः। वसु स्ट्राद्दिवैरादरेण स्रूयते दित वसुत्रवाः। हे तादृशाग्ने त्रच्छासादिभिमुखा निच प्राप्नुहि। युमत्तमः त्रातिश्रयेन दीषमाना रियं दाः धनं देवि। चतुर्थी तु भाखान्तरगता। कन्यः "ऊर्जावः प्रस्वास्यूर्जामा पस्रतेति यहान् प्रेचते पद्भात्वा" दति। पाठसु "ऊर्जा वः पश्चास्यूर्जा मा पथ्यत रायस्थे। षेण वः पथ्यामि रायस्थे। षेण मा पथ्यते डास्य मधुकतः खोना साविभतेरा सदः। सहस्रोषं वः पृथासं

**!**]

ाधा

मिय वा रायः श्रयनां "दित । हे ग्रहगताः प्रभवः चीरा-दिरसनिमित्तेन धनपुष्टिनिमित्तेन युग्नान चं प्रामा । यूय-मिप तथा मां प्रथत। हे इडा गावः यूयं मधुकता मधुर-घृतकारि खः सा सानाः सुसकराः, इराः अन्नवत्यो, सदो माद्यित्रो मामाविषत । षतमहस्यक्षाकपृष्टियंथा भवति तथा युक्तान् पुथ्वासं। युक्ताकं धनानि चीरादीनि मिय त्रयन्तां। कल्पः "तत्सवितुर्वरेष्यं" "सामान् खर्णं" "मित्रस्थ चर्षणीष्टतः" "प्र स मित्र" "कदाचन स्तरीरसि" "कदाचन प्रयुक्ति" "परि लाग्ने पुरं वयं" द्रत्युपखायेत्या हवनीय मिति लभ्यते। तच प्रथमेवमासाता "तत्सवितुर्वरेषां भर्गा देवस्थ धीमहि। धियो यो नः प्रचेदयात्" इति (च्यम् १३मं १। ६२स १)। यः सविता ऋसाकं वृद्धिं प्रेरयति तस्य सवितु देवसः वरणीयं तद्भर्गः तेजः थायेमहि। श्रथ दितीया "सोमान् खर्णं क्षं हि ब्रह्मणस्पते। कचीवनां य श्रीश्रिजं रित (ऋग्०१मं ा १८६०)। ब्रह्मणः परिष्ठढस कर्मणः पते खामिन् असे यस्वं श्रीणिजं उणिजच्छेः पुत्रं कचीवन्तं च्हिषं कर्मापवर्त्तकं छत्-वानसीत्यधाहारः। तादृशस्वं सामानं सामयागानां खर्णं उपदेष्टारं क्रणुहि कुरू। "मिचस्य" "प्र स सिच" इति दयमच नामातं (च्टग्० ३ सं०। ५८ सः०)। त्रथ पञ्चमी ''कदाचन स्तरी-रिष निन्द्र सञ्चिष दाग्रुषे। उपापेनु सघवन् भ्रय दनु ते दानं देवस एकते" दति (यजुर्० पत्र । रा)। हे दन्द पर मै-यथंयुकाये कदाचन कदाचिद्धि खरी: सिंग्को नामि किन्तु

दाग्रुषे इविर्दत्तवते यजमानाधे उपापेनु त्रत्यनं समीप एव सञ्चिष ममवेताऽिष। हे मघवित्रन्द्रमहृशाग्ने स्व द्वु पुनर्णि देवस ते तव दानं प्रचाते फलदानमसाभिः मंयुच्यते। "कदा-चन प्रयुक्किसि" द्रशोधात्र नासाता (यजुर्० प्रत्र । ३।)। त्रय सप्तमी "परि लाग्ने पुरं वयं विप्रश् सहस्य धीमहि। ध्रषद्धीं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गरावतः" इति (ऋग्०१०मं०।८७स०)। महिम भवः सहस्यः। हे सहस्य बलवन्नग्ने वयं लां प्रतिदिनं परिधीमि परिता धारयामः। कीट्टमं लां। पुरं ऋभिमतानां पूरकं। विग्रं त्राह्मणजात्यभिमानिनं। ध्षद्वणै वैरिणं ध्यन् श्रभिभवन् वर्णं भाकारी यस तादृशं। भङ्गरावती भञ्जन-शीलवापारापेतस्य रचमा भेत्तारं। कल्पः "त्रम त्रायू हिष पवस दलाग्निपावमानोभ्यां गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽग्ने गृहपत दति पुत्रस्य नाम ग्टहाति तामाशिषमाशासे तन्तव इत्यजातस्य त्रमुक्षा इति जातस्य" इति । त्राग्निपावमान्या नाचानाने। मन्त्रान्तरपाठसु "श्रग्ने गृहपते सुग्रहपतिरहं तथा गृह-पतिना स्यामः सुगृहपतिर्भया लं ग्टहपतिना स्याः प्रतः हिमासामाभिषमाभासे तन्तवे ज्यातिस्रतीं नामाभिषमा-शासेऽमुक्के च्छातिकातीं" इति । हे ग्रहपालकाक्के ग्रहपतिना लया सुरुहीते।ऽहं श्रोभनरहपतिर्भूयासं। तथा रहपतिना मया पूजित खंग्रह खामी भूयाः। कियन्तं का खं। गतं हिमाः। हिमग्रब्दोपलचितहेमन्तर्धिहितान् ग्रत मंवत्सरान्। श्रइं तनाव जत्पत्यमानपुत्रमनानाय ज्यातियतीं बह्मवर्षमयुकां

!]

ाधान

एश

मि

स्य

Fq

गर प्रमु

4:

नामाणिषं त्रायुराचैत्रर्यटद्धिरूपां त्रामासे एवममुक्ते जाताय देवदत्तादिनाके।

श्रव विनियोगसङ्गृहः।

सं प्रेचते ग्रहानसम्य नेष्टमुपतिष्ठते।

रेवान्तराग्री जपित संहिता वत्सकं स्पृथेत्।।

खप ला पश्चिमं विक्तं षएमन्त्रेहपितष्ठते।

खर्जा प्रेच्य ग्रहांस्तत्स चतुर्भः पूर्वपावकं।।

खपस्यायाग्र दत्यसात्पश्चिमं चापितिष्ठते।

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाथे कृष्णयजुःसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षष्टे।ऽनुवाकः॥ ॥॥

श्रयंत्रों वा एष योऽसामोपप्रयनों श्रध्यर्मित्याह स्तोममेवासौ युन्त्युपेत्याह प्रजा वै पृश्व
उपेमं लोकं प्रजामेव पृश्रानमं लोकमुपैत्यस्य प्रतामनुद्युतमित्याह सुवर्गा वै सोकः प्रतः सुवर्गमेव लोकः समारीहत्यग्रिमुधा दिवः ककुदित्याह मुधानं॥१॥
एवेनः समानानां करोत्यथा देवलोकादेव मनुथ्यलोके प्रतितिष्ठत्ययमिह प्रथमो धायि धात्वभिरित्याह मुख्यमेवेनं करोत्युभा वामिन्द्राग्नी श्राहुवथ्या
दत्याहोजो बल्यमेवावंबन्धेऽयं ते योनिक्वित्य द्व्याह

गिमर्**ट्र** बाह्यणभ

काण्ड गनना

प्रावी वै र्थिः प्रश्नेवावं रुखे षड्भिरपंतिष्ठते पड् वै॥ २॥

च्यतं च्यतुषेव प्रतितिष्ठति षड्भिक्तराभिकपंतिष्ठते द्वादंश्य सम्पद्यन्ते द्वादंश्य मासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतितिष्ठति यथा वै पुंक्षे।ऽश्वो गौर्जीयत्येवम्प्रिराहिता जीर्यति संवत्सरस्य प्रस्तादाग्निपावमानीभिक्षतिष्ठते पुनर्नवमेवैनम्जरं करोत्यथे। पुनात्येवापतिष्ठते योगं एवास्यैष उपतिष्ठते॥ ३॥

दमं एवास्यैष उपंतिष्ठते याञ्जैवास्यैषापंतिष्ठते यथा पापीयां छेयंस आहत्यं \* नमस्यति ताहगेव तदी-युदी अग्रेऽस्यायुंमें देहीत्याहायुदी ह्येष वेचीदा अग्रे-ऽसि वर्ची मे देहीत्याह वर्चीदा ह्येष तेनूपा अग्रेऽसि तनुवं मे पाहीत्याह ॥ ४॥

तनूपा होषाऽमे यसे तन्त्री जनं तन्म आपृणे-त्याह यसे प्रजाय पश्चनामूनं तन्म आपूर्यित वावे-तदाह चिचावसी स्वस्ति ते पारमंशीयेत्याह राचिवें चिचावसुरखंध्ये वा एतस्य पुरा ब्राह्मणा अभेषुर्धु-ष्टिमेवावंदन्य इत्यानास्वा श्रतं॥ ५॥

<sup>\*</sup> पापोयांक्रेयसाह्य इति पाठान्तरः।

ाधान त्पश्च ग्निव स्य स्य

ान्य पान गुपर द्याः मः पूर द हिमा इत्याह शतायुः पुरुषः शतिन्द्रिय त्रायुष्येवेनित्रये प्रतितिष्ठत्येषा वे सुमी कर्णकावत्येतया ह सम्वे देवा असुरागाः शतत्हाः स्तृः हिन्त यदेतया समिधमाद्धाति वजमेवैतक्त्रत्यां यजमाना आतं-व्याय प्रहरित स्तृत्या अक्त्रम्बद्धारः सं त्वमग्ने स्व-यय्य प्रहरित स्तृत्या अक्त्रम्बद्धारः सं त्वमग्ने स्व-यय्य वर्षसागया इत्याहैतत्त्वमसीदमहं भूयासमिति वावैतदाह त्वमग्ने स्वर्थवची असीत्याहाशिषमेवैता-माशास्ते॥ ६॥

मूर्धान् घडा एव उपंतिष्ठते पाहीत्याह शतमहर पोर्डश च॥७॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड पञ्चमप्रपा-उक्ते सप्तमोऽनुवाकः ॥ \* ॥

सप्तमानुवाके पञ्चमानुवाकोक्ता मन्त्रा व्याखायनो। उप-प्रेत्यादिमन्त्रसङ्घोपखानेन ज्यातिष्टीमे जिन्नत्पञ्चदशादिस्ताम-वद्मिहानेऽपि स्तामचाम उपचर्यत दत्याह "श्रयज्ञा वा एव चाऽसामापप्रयन्ता श्रध्वरमित्याह स्ताममेवासी युनिका" दति। यः सामरहितः स यज्ञ एव न भवति। श्रमभेदा-दान्निभेदाच निष्यतः सामसङ्घः स्तामः। तञ्चासिन्न-यिहाने मन्त्रसङ्घेन सम्यादचिति। उपशब्दस्वितं दर्शयति

"उपेत्याह प्रजा वै पश्चव उपेमं खीवां प्रजामेव पश्चित्रमं लोकम्पेति" दति। प्रजाः प्रविश्व अलोकमुपगच्छिना। तसाद्यनमानीऽप्युपप्रब्दशामर्थात् प्रजां प्रग्लंखोपेत्य तद्युत्रं श्वीकम्पैति। प्रविशब्दस्चितमाइ "श्रख प्रवामनुद्युतिमत्याइ सुवर्गी वै लोक: प्रतः सुवर्गमेव लोक समारोइति" दति। स्वर्गबोकस चिरनानलेन प्रवाशब्दसचितवान्तेन प्रब्देन स्वर्गान रोहा अवति। मूर्धप्रब्दपृथिवीप्रब्दाभ्यां स्वितं दर्भवित "त्रग्निर्मुर्धा दिवः कजुदित्याच मूर्धानमेवैन समानानां करे। त्यथा देव बाकादेव मनुख बोके प्रतितिष्ठति" द्ति। म्धानं श्रेष्ठं एनं यजमानं करोतीत्यर्थः । प्रथमप्रब्द्स्चितं दर्भयति ''त्रयमिह प्रथमी धायि धाविभिरित्याह मुख्यमे-वैनं करोति" दति। दन्हस्य बलाभिमानिलादग्नेस्य तेजी-ऽभिमानिलाच्छब्ददयेनेाभयप्राप्तिः सच्यत दत्याद "उभा वासिन्द्राशी श्राक्षवध्या दत्याहीजी बलसेवावर्त्ये'' दति। रियम्बदं व्याचष्टे "त्रयं ते योनिर्स्थलिय द्रायाच प्रमावा वे रिवः पग्रुनेवावस्ये इति । उपस्थानं विधन्ते "विद्व-र्पतिष्ठते षद्वा चत्व चतु स्वेव प्रतितिष्ठति षड्विर्चन्।-भिर्पतिष्ठते दादश सम्बद्धने दादश मामाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतितिष्ठति" इति। उपप्रयन्त इत्यादिकं पूर्वेषद्धं। श्रम श्रायू १ वीत्यादिकमुत्तरषद्भं। पूर्वषद्भेन यथा प्रतिदिनमुप-खानं तददुत्तरेणापि प्राप्ती कालविशेषं विधत्ते। "यथा वै पुरुषोऽश्वी गार्जीर्यत्येवमिश्वराहितो जीर्यति संवत्सरस्य पर-

धान

रप३

मि

स्य

ान्य पाः पुर द्रां प

सादाशिपावमानी भिरूपित हते पुनर्मवसेवैनसजरं करोत्यंथी पुनात्येव" इति । पुरुषादीनां चिरकाले देहा यथा जीर्धत तथाऽग्नेः संवत्सरे प्राप्तां जरां निवार्यं नूतनशरीरं श्रोधियतुं संवत्तरादूर्धमुपस्थानं । श्रमिदेवतायाः पवसानदेवतायास सम्बन्धिन्य ऋच श्राग्निपावसान्यः। यद्ययग्निरेव श्रोधकला-त्यवमान: तथापि भोधकलोपाधेर न्यलमभिप्रेत्य निर्देशभेद:। विहितम्पस्थानं चतुर्वारमनूच प्रश्नंसति "उपतिष्ठते योग एवासीष उपतिष्ठते दम एवासीष उपतिष्ठते याच्चीवासीषोपति-छते। यथा पापीयांक्रेयस श्राइत्य नमखति तादृगेव तत्"इति। उपतिष्ठत इति यत् एव एव श्रस्ताग्नेवींगी यजमानेन सहा-नुबाह्यानुबाहकरूपः सन्धः। तथा दमो दाहादिलच-णापद्रविनवारणं। तथा धनाहिचाजा। यथा लोके कश्च-इरिद्रो धनिकाय किञ्चिदुपायनमानीय नमस्कारं करोति तादृगिदम्पसानं। अयमिक प्रथमा धायि धावभितित योग उतः। त्रारे बाधख दुक्क्नामिति अनिष्टनिवार्षा त्रयानी वर्धमा रिविमिति याज्ञा। मन्तं वीचेमाग्रय दृति उपायनं। चयाणां यजुषामर्थप्रसिद्धिं दर्शयति "श्रायुर्दा अमेऽस्वायुर्भे देहीत्या हायुर्दा होष वर्ची दा अमेऽसि वर्ची से देचीत्या इ वर्चीदा होष तनूपा श्रग्नेऽसि तनुवं मे पाची-त्याच तनूपा होष" दति। तनुग्रब्देन प्रजाः प्रश्वतस्थापलचिता दत्यभिष्रेत्व वाचष्टे "अग्रे यन्ते तनुवा कर्न तना आपणे-त्या इ यसी प्रजासे पश्चामून तसा आपूरसेति वावैतद् । इ''

ाथकाण्ड

दति। चित्रावसुपदस्थार्थे वान्धतात्पर्यम् दर्भयति "चित्रा-वसी खिल ने पारमधीये वाह राचिवें चिवावसुरख्यी वा एतसे पुरा बाह्यणा श्रमेषुर्युष्टिमेवावहन्धे" इति । नचचादि-रूपं चित्रमभिव्यक्ततया वसत्यस्थामिति रात्रिस्त्रावसुः श्रवृष्टिः "प्रभाताभावः । देमन्तेता राचेदीर्घलेन प्रभातं न भवियत्येवेति कदाचित् ब्राह्मणा भीताः त्रतः पारमधीचेति प्रार्थनया प्रभातं सभते। भ्रतमञ्जां प्रशंसति "द्रश्यानास्ता व्रतः हिमा दत्याह ग्रतायुः पुरुषः ग्रतेन्द्रिय चायुर्थवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति" इति। अस्य मन्त्रस्थापस्थाने समिदाधाने च विनियागद्यं स्वकार उदाजहार "द्रमानास्वा प्रतर् हिमा द्रत्युपस्थायेन्थानास्ता अत्र हिमा श्रग्नेः समिद्स्यभिशस्ता मा पाहि सामस्य समिद्धि परसा मा पाहि यमस्य समिद्धि सत्योर्भा पाचीति चतस्रः समिध एकैकिसिन्नाधाय" इति। तेचापखानाङ्गलप्रसावेन मन्त्रा वास्थातः। त्रथ तस्वैव समि-दाधानाङ्गलं विधत्ते "एषा वै स्वर्धी कर्णकावत्येतया इ सा वै देवा असुराणार भनत्री एसुर हन्ति यदेतवा समिधमाद-धाति वज्रमेवैत क्तन्नीं यजमानी साहवाय प्रहर्ति कृत्या श्रक्षमद्वारं" इति। ज्वलनी लोहमयी खूणा समी मा च कर्णकावती किंद्रवती श्रतएव व्यवन्तीत्यर्थः। दतसमानेयसक्,

<sup>\*</sup> प्रभातान्त इति काः। प्रभातभाव इति तैः।

<sup>ं</sup> परस्या म रिध इति का॰।

<sup>ां</sup> तत्र वर्त्तमानेयस्क्रिति तै ।

ाधाः

त्पइ

\_ ग्रि

स्य

ह्निप

पाः रुप द् एकेन प्रहारेण भ्रतसङ्खाकान्यारथनाः भ्रह्राः भ्रततर्हाः,
श्रम्भराणां मध्ये तादृभान् एतयर्चा देवा हिंगन्ति श्रन्या यमिदाधानेन भ्रतिमेनाम् चं वज्रं क्रला वैरिणं हन्तुं प्रहरति।
श्रम्भस्तारं खट्य विनाभा यथा न भवति तथेल्यर्थः। सं
लम्भ द्रल्यर्धेनाग्रेग्णकथनं खट्यापि तल्पार्थनायेल्याह "सं
लम्भ स्र्यंख वर्षमागथा दल्याहैतन्त्रमधीदमहं स्र्यासमिति
वावतदाह्य दति। दितीयार्धे सं मामायुषेति प्रार्थनमिति
दर्भयति "लमग्ने स्र्यंवर्षा श्रमीलाहाश्रिषमेवतामाभासो" दति।

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे खणायजुः संहिताभाये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके सप्तमाऽनुवाकः॥ ०॥

Constitution that in a constitution with the constitution of the c

College and the state of the second

सम्पंश्वामि प्रजा अहमित्याह यावंना एव यास्याः प्रवितानेवावंदस्थेऽस्थास्मा वो भक्षीयेत्वाहास्भा ह्येता महत्त्व महा वा भक्षीयेत्वाह सहा ह्येताः सहत्त्व सही वा भक्षीयेत्वाह सहा ह्येता जर्जस्थाजें वा भक्षीयेति॥१॥

श्राहोजी होता रेवतीरमध्वमित्याह प्रावी वै रेवतीः पश्रनेवात्मन् रमयत इहैव स्तेता मार्पगाते-त्याह अवा एवैना श्रनंपगाः कुरुतं इष्टकचिद्वा

श्रीम

ब्राह

श्रुन्थे। द्रीमः पंशुचिद्न्यः संहितासि विश्वकृपीरिति
व्सम्भिष्टंश्रह्यपेवैनं धत्ते पश्चचित्रमेनं कुरते प्र॥२॥
वा एषे। द्रसाल्लोकाच्यवते य श्रां हवनीयमुप्तिष्ठते
गार्हेपत्यमुपंतिष्ठतेऽसिन्नेव के। के प्रतितिष्ठत्यथो गार्हेपत्यायैव निह्नंते गायचीभिरूपंतिष्ठते तेके। वे गार्थे। यद्ते तृचमन्वाह सन्तियौ गार्हेपत्यं वा श्रुनं द्विपादे। वीराः प्रश्रायन्ते य एवं विद्वान् दिपदाभिगीर्हंपत्यमुपतिष्ठते॥ ३॥

श्रास्यं वीरे। जायत जर्जा वेः पश्चाम्यूर्जा मी पश्च-तेत्यं हाश्चिमेवैतामाश्चां तत्सं वितुर्वरे ख्यमित्यं ह प्रस्त्ये सोमान् स्वरंणमित्यं ह सोमपीयमेवावं रूथे क्रणुहि ब्रह्मणस्पत इत्यं ह ब्रह्मवर्चसमेवावं रूथे बदा चन सारीरसीत्यं ह न स्तरी हरा चिं वसति ॥ ४॥

य एवं विद्वानिश्रमुपितष्ठेते परि त्वाग्ने पुरं व्यक्ति-त्याह परिधिमेवैतं परिद्धात्यस्त्रेन्द्रायाम् यहपत् द्रत्याह यथायजुरेवैतच्छतः हिमा द्रत्याह मतं त्वा हेमन्तानित्धिष्वोग्नेति वावैतद्राह पुचस्य नाम यह्णा-त्यन्नादमेवैनं करोति तामाभिष्माभासे तन्तेवे ज्या-तिस्मतीमिति ब्र्याद्यस्य प्चाऽजातः स्यानेजस्त्रेवास्य

त्पः मि सि

٢]

ाधाः

ान्<sup>र</sup> पा गुर

i Ç बह्मवर्चसी पुचा जायते तामाशिष्यमाश्रीसेऽमुध्ये ज्यो-तिष्मतीमिति ब्र्याचस्य पुचा जातः स्यात्तेजं स्वास्मिन् ब्रह्मवर्चसं देधाति॥ ५॥

जर्ज वा भद्यीयेति प्र गार्हिपत्यमुप्तिष्ठंते वसति ज्योतिषातीमेकान्नविष्ण्यचं॥८॥

द्रित तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पश्चमप्रपा-ठके ऋष्टमोऽनुवाकः॥ ।

त्रथाष्टमेऽनुवाके षष्टानुवाके। ता वाखायने। तत्र इडप्रजम इत्यानेन परेन गवाश्वादयो विविचता इत्याभिपे-त्याद "सम्प्रथामि प्रजा श्रद्धमित्याद धावन्त एव ग्रास्थाः प्रभवसानेवावदन्धे" इति। श्रम्भो मद्दः सद कर्जशब्दैर्गवामुप-खचणं सुक्तमित्याद "श्रम्भस्यामो वे। भचीयेत्यादाम्भो ह्येता मदस्य मद्दे। वे। भचीयेत्याद मद्दे। ह्येताः सदस्य मद्दे। वे। भचीयेत्याद मद्दे। ह्येता कर्जस्थाजे वे। भचीयेत्याद्दे। ह्येताः" इति। रेवतीशब्देन विविचतं चीरादिधनमासामस्त्रोति खुत्य-चिमभिप्रेत्य व्याचष्टे "रेवतीरमध्यमित्याद प्रश्वा वे रेवतोः पश्चरनेवात्मन् रमयते" इति। श्रात्मन् स्वकीयग्रदे इत्यर्थः। स्रोत्यनेन भवजीवनं मापगातेत्यनेन योगविभागाभावः प्रत्य-ध्येत दत्याद "इद्वेव स्रोते। मापगातेत्याद भुवा एवेना श्रम-पगाः कुद्रते" इति। वसस्पर्थे विधन्ते "इष्टकचिद्दा श्रन्थो-

ऽधिः पद्धचिदन्यः स्ट्रितासि विश्वह्रपीरिति वसमिभस्य-स्रुपैवैनं धन्ते पग्रुचितमेनं कुर्ते" इति। इष्टकामुपधान यथा कश्चिदशिखोयते तथा पश्चमुपधायान्ये। शिखोयत दत्यु-खेचते। तथा सति वत्सस्यर्भेन पश्चमुपधायाशि सिता भवति। गाईपहोापस्थानं विधत्ते "प्र वा एषाऽसाम्रोकास्यवते स चाचवनीयमुपतिष्ठते गार्चपत्यमुपतिष्ठतेऽस्मिन्नेव सोने प्रति-तिष्ठत्यचे गाईपत्याचैव निक्कृते" दति। सुवर्गी लोक आप-इवनीय इति शुत्यन्तरात्। तदुपस्थानादेतकोकप्रश्रुतिः। सा च गाईपत्थापस्थानेन समाधीयते किञ्चा इवनीय एव तात्प-र्थीपितगाईपत्यमुपतिष्ठमानः खप्रतिष्ठासिद्धार्थं केव**सं तमप**-जपति। उप लाग्न द्याद्यासिस ऋची विधन्ते "गायचीभि-रपितहते तेजा वै गायची तेज एवासान्ध नेऽधा चदेतं दच-मनाह सन्तरी" दति। प्रजापतिमुखादग्रिना सहोत्यस्रला-द्राययास्तेत्रस्तं। त्यानुवचनमविच्छेदार्थे। अग्ने तं न दत्या-चा खिस्रो दिपदा विधत्ते "गार्चपत्यं वा अनु दिपादी वीराः प्रजायन्ते य एवं विद्वान् दिपदाभिर्गाईपत्यमुपतिष्ठत आस्य वीरो जायते" इति। पत्र्यतेति खोडाशीरर्थलं दर्शयति ''ऊर्जावः पर्याम्यूर्जामा पर्यत दत्या हाशिषमेवैतामा शास्त्रे' इति। सविद्यमामत्रचाष्यव्यानामसिप्रायमाच "तत्स्वितुर्वरे-खिमित्याच प्रसृत्ये मामानः खरणिमत्याच मामपीयमेवाव-रुखे छणु हि ब्रह्मणसात द्याह ब्रह्मवर्चसमेवावर्क्षे 'दित। खरीनासीति निषेधस्याभिप्रायमाद "कदाचन स्तरीरसीत्याद

न सारी ए राचिं वमति च एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते" इति। श्रम्भकारयुका रात्रिञ्चारटिञ्चकादिबाधयुक्ततया सारीरिख-चते। विदान् उपस्थाता तादृशीं राचिं नाधिवसति। किन्त सुखकरीमित्यर्थः। परिधीमहोति लिङ्गानान्त्र एवाग्नेरस्कन्द-नार्थः परिधिरित्याइ "परि लाग्ने पुरं वयमित्याइ परिधि-मेवैतं परिद्धात्यस्कन्दाय" इति। मन्त्रस्य स्पष्टार्थतां दर्शयति "श्रग्ने ग्रहपत इत्याह यथायजुरेवैतत्" इति। हिमग्रब्दे। हेमन्तवाचीत्याइ ''ग्रत १ हिमा इत्याह ग्रतं ला हेमनानि-न्धिषीयेति वावैतदाह" इति । तन्तवे श्रमुशा दत्यच नाम-यइणं विधन्ते "पुत्रस्य नाम यहात्यन्नादमेवैनं करोति"दति। एनं पुत्रं। श्रनुत्यन्नपुत्रविषयस्तन्तुश्रब्दः उत्यन्नपुत्रविषयोऽदः-शब्द इति व्यवसां दर्भयति "तामाशिषमाशासे तन्तवे च्यो-तिमतोमिति ब्रूयाद्यस पुत्राऽजातः स्थानोजस्येवास्य ब्रह्मवर्चभी पुत्री जायते तामाणिषमाणामेऽमुक्षे च्यातिश्वतीमिति ब्रया-चस पुनी जातः स्थानेज एवासिन् ब्रह्मवर्चमं दधाति" इति।

श्रय मीमांसा। हतीयाध्यायस्य हतीयपादे चिन्तितं।
"ऐन्द्रोपस्थीयतां विक्तिरितीन्द्राग्योर्विकस्पनं।
समुचयो वेति प्रक्र एकीऽग्निः केवलीऽघवा॥
विकस्पः श्रुतिलिङ्गाभ्यां गुणाद्यस्या समुचयः।
श्रुतिः वैप्रक्रानुसारेति प्रक्र एकीऽग्निलिङ्गतः॥

<sup>\*</sup> सन्तानुवादेति इति तै ।

प्रतिक्ता श्रुतिः प्रीम्रा लिङ्गं श्रुत्यनुसापकं। नैराकाङ्ग्रात्मके वाधे श्रुत्याग्री केवने स्थितिः" दित ॥ ऐन्द्रा गाईपत्यमुपतिष्ठत इति श्रूयते। कदाचन सारी-रिं नेन्द्र सञ्चिस दाग्रुष इत्यसी चर्गेन्द्री। तनेन्द्रस्य प्रका-शना। भा इन्द्र लं कदाचिदपि घातका न भविष। किन्वा-इतिंदत्तवते यजमानाय प्रीयस दत्यर्थः। तत्रेन्द्रप्रकाशन-सामर्थेक्पासिङ्गानान्त्रसः दुन्द्रविषयक क्रियासाधनतं गम्यते। यद्यमा मन्त्र दन्द्रप्रधानकित्रयायाः साधनं न भवेत् तदानी-भनेन मन्त्रेण इन्द्रप्रकाशमं यथं स्थात्। तसादेतनान्त्रकरणक-कियां प्रति दन्दः प्रधानमित्येतादृ भवुद्धुत्पादनं विङ्गविनि-योगः। का सा कियेति विशेषजिज्ञासायां ऐन्द्रोपतिष्ठत इत्यनेन श्रविरुद्धपददयरूपेण वाक्येनापस्थानक्रियायां पर्य-वसानं क्रियते। तथा सति ऐन्द्रमन्त्रेणेन्द्रमुपतिष्ठत इत्ययमर्थः पर्यवस्थित । तथा गाईपत्यमित्यनया दितीयानापद रूपया श्रुत्या गार्रपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते । तच गुणभूतां चित्कि चित्-करणिकयामन्तरेण न सस्मवति। ततस्तादृशीं काञ्चित् क्रियां प्रति गाईपत्यः प्रधानमित्येतादृ भवुद्युत्पादनं अतिविनि-चागः। ऐन्द्रोपितष्ठत इति पददयेन मन्त्रविशेषित्रयाविशे-षयो: पर्धवसानं भवति। तथा सत्यैन्द्रेण मन्त्रेण गाईप-त्यमुपतिष्ठत इत्यर्थे। भवति । तदेवं श्रुति सङ्गयोर्विरोधे यति प्रमाणलाविशेषात् त्रीच्यिववदिकस्य इत्येकः पूर्वपचः। दन्द्रगाईपत्ययोः प्रधानलानिभेषात् उपस्थानस च गुणलात्

प्रतिप्रधानं गुणा दित्ति रित न्यायेन उपस्थाना द्वा श्रुतिसि-क्रयोः समुख्य रति दितीयः पूर्वपचः। श्रुतिर्विनियुच्चाना वस्तुसामर्थमन् स्रतीव विनियुङ्गे। श्रन्यथा विज्ञना सिञ्चेदा-रिणा दहेदित्यपि विनियुच्येत। ततः उपजीयलेन लिङ्गस्य प्रबन्तात् इन्द्र एव मन्त्रेण उपस्थेय इति वतीयः पूर्वपत्तः। ऐन्द्रमन्त्रस्य गाईपत्ये मुख्यद्या प्रक्रभावेऽपि गाणवृत्या शक्तिरस्तीति निवेशन दत्यसिन्दाहरणे पूर्वमेव प्रदर्शितं। तथा सति सामर्थ्याभावकतप्रतिबन्धाभावान्त्रिर्विद्वा श्रुतिः श्रीद्रं विनियुङ्को। लिङ्गन् विसम्बते। मन्त्रपदान्यादी खाभिधेय-मधें प्रतिपादयन्ति। तत ऊर्द्धं मन्त्रस्य सामर्थं निरूषते। पश्चात्सामर्थ्यवमात् साधनलवाचिनी प्राधान्यवाचिनी च श्रुतिः क स्थते। सा च श्रुतिर्मन्त्रेण दन्द्र मुपतिष्ठत दति विनियुक्के। तथा पति प्रत्यचत्रुत्या खाभिधेयप्रतिपादनविनियोगयोर्भध-वर्तिना सामर्थनिरूपणश्रुतिक ज्यनयापारी न स्त दति प्राव-खात्तया लिङ्गं वाधते। न च प्रत्यचत्रुतिविनियागवेलायां चलव्यात्मकलेन चप्राप्तिक्षं कथं बाध्यत इति प्रक्षनीयं। भवि-यात्राप्तिप्रतिवन्धसीवाच वाधलात्। श्रुत्या विनियुक्तस्य मन्त्रस्य पुनर्विनियागाकाङ्कानुदयादिनियाजकं चिङ्गं कयं प्राप्यति। तसाद्वाईपत्थापसाने मन्त्रः प्रत्यचत्रुत्या विनियुच्यते।

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-कार्ण्डे पञ्चमप्रपाठके श्रष्टमाऽनुवाकः ॥ \*॥ श्रिष्ठां जुहाति यदेव किञ्च यर्जमानस्य स्वं तस्यैव तद्रेतः सिञ्चित प्रजनेने प्रजनेनः हि वा श्रिष्ठा पर्यापेधीरन्तंगता दहित तास्तते। भूयंसी प्रजी-यन्ते यत्सायं जुहोति रेतं एव तिसंञ्चित प्रैव प्रीत्सनेन जनयित तद्रेतः सिक्तं न त्वद्राविकतं प्रजीयते याव्यको व रेतसः सिक्तस्य ॥ १॥

त्वष्टी रूपाणि विकरोति तावुच्छो वै तत्प्रजीयत एप वै दैव्यस्वष्टा ये। यजते बृद्धीभिरूपतिष्ठते रेतंस एव सिक्तस्य बहुया रूपाणि विकरोति स प्रैव जीयते श्वश्रो भूयान् भवति य एवं विद्यानि समुपतिष्ठतेऽहंदें-वानामासोद्राचिरसुराणां तेऽसुरा यद्देवानां वित्तं वेद्यमासीत्तेनं सह॥ २॥

राचिं प्राविश्वन् ते देवा हीना अमन्यन्त तेऽपश्य-नाग्नेयी राचिराग्नेयाः प्रश्वं इममेवाग्निश्स्तंवाम् स नः स्तृतः पृत्रन् पुनर्दास्यतीति तेऽग्निमंस्तुवन्ता रंभ्यः स्तृतो राचिया अध्यहर्मि पृत्रु निर्दार्गनेते देवाः प्-श्रु निच्चा कामार्श्र अकुर्वत् य एवं विद्वानिग्नम् पृतिष्ठते पशुमान् भेवति॥ ३॥

श्रादित्यो वा श्रसाक्षोकाद्मुं के विकमैत्से उमुं के विक

गृत्वा पुनिर्मि लोकमभ्यंध्यायत्म इमं लोकमागत्यं मृत्योरं विभेन्नृत्युसंयुत इव ह्यं यं लोकः सीऽमन्यतेम-मृवाग्निश्क्तंवानि स मा स्तुतः सुवर्गं लोकं गमयिष्य-तीति सीऽग्निमेक्तोत्म एनः स्तुतः सुवर्गं लोकमगम-यदाः॥ ४॥

एवं विद्वानिमिम्पितिष्ठते सुवर्गमेव लोकमेति सर्वमायुरेत्यभि वा एषे।ऽमी आरे।इति य एनावुप-तिष्ठते यथा खलु वै श्रेयानभ्यारूढः कामयेते तथा करोति नक्तमुपेतिष्ठते न प्रातः सः हि नक्तं व्रतानि सृज्यन्ते सह श्रेयाः य पापीयाः यासाते ज्योतिर्वा अग्रिस्तमो राचिर्यत्॥ ५॥

नक्तं मुप्तिष्ठं ने ज्यातिष्वै तमंस्तरत्युपस्ये याऽद्गी इ-ने पिष्ये या इ द्यां हुर्मनुष्या येन्न्वै \* योऽद्वर हरा हत्या-ष्येनं याचेति स इन्न्वै तमुपी च्छेत्यय की देवान देर इ-र्याचिष्यतीति तसाने। पृथ्ये योऽयो खल्वा हरा शिषे वै कं यर्जमाने। यजत इत्येषा खल् वै॥ ६॥

श्राहिताग्नेराशीर्यद्विम्पृपतिष्ठते तस्तादुप्खेयः प्रजापितः पुश्रनस्वत् ते सृष्टा श्रहोराचे प्राविशन्

<sup>\*</sup> मनुष्याय। इत्। नु। वै। इति पद्याठः।

ताक्कन्दें। भिरन्वं विन्दु चक्कन्दें। भिरुप्तिष्ठं ते स्वमेव त-द्निक्वित् न तर्च जाम्यं स्तीत्यं हुर्ये। उत्तर हरप्तिष्ठं त् द्रित् यो वा श्रिमं प्रत्यङ्डुप्तिष्ठं ते प्रत्येनमे। षित् यः पराङ् विष्ठं प्रजया प्रशुभिरेति क्वांतिर्यङ्किवापं-तिष्ठेत नैनं प्रत्योषंति न विष्ठं प्रजया प्रशुभिरेति॥ ॥ ७॥

सिक्तस्य सह भवित् यो यत् खलु वै प्राधिस्त्रया-दश च ॥ १ ॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे पञ्चमप्रपा-ठके नवमाऽनुवाकः॥ \*॥

नवमेऽनुवाके पूर्विकोपस्थानस्थाग्निश्चान्ता प्रदर्श्यते।
तच तावदग्निश्चां विधन्ते "श्रिश्चश्चां जुहाति यदेव किञ्च
यजमानस्य स्वं तस्वेव तत्" दति। वाक्यान्तरविहितेन पयोदिधयवाग्वादिद्रव्येणाग्निश्चाननामकं होमं सुर्यात्। यजमानस्य चीरप्रस्तिकं यत् स्वमग्नी ज्ञतं न तदिनस्थति। किन्तु
तस्वेव यजमानस्य तत् स्वं स्वताविष्ठते। तदवस्थानं दृष्टान्तेने।पपादयित "रेतः सिञ्चति प्रजनने प्रजनमः हि वा श्रिग्नः"
दिति। यथा प्रजीत्पादके योनी सिकं रेते।ऽवितष्ठते तथा श्रिग्नेः
प्रजननक्ष्यवात् तस्मिन् ज्ञतमविष्ठते। ननु विक्रिमभीपं

प्राप्तानां द्रवाणां दाइ: प्रत्यचेणोपनभात द्रत्याश्रङ्खाइ "ऋषीषधीरन्तगता द्इति तासतो भूयसी प्रजायनो" दिति। यद्यपि घर्मकाले दावाग्निः खममीपं प्राप्ता श्रीषधीर्द्रहति तथापि दग्धा त्रोषधयः दृष्टिकाले भूयस्यः प्रजायन्ते। त-स्मात् प्रजननोऽग्निः। कालदयं विधन्ते "यत्सायं जुहोति रेत एव तत्सिञ्चति प्रैव प्रातस्तनेन जनचित तत्" इति। प्रात:-कालोन है। मेनात्पादनं। विह्तिसाग्निही चस्याङ्गम्पस्थानं वि-धत्ते "रेतः धितां न लद्राविकतं प्रजायते यावच्छे। वै रेतसः सिकस्य लष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो वै तत्प्रजायत एष वै दैव्यस्त्रष्टा या यजते बङ्गीभिरुपतिष्टते रेतम एव मिकस्य वक्तभो रूपाणि विकरोति" इति। खोको योनी सिकां रेता विश्वकर्मणा यदि न विक्रियेत तदा नैव प्रजात्पत्तिरस्ति। स च लष्टा यावन्ति रूपाणुद्धिया रेतो विविधं करोति ताव-न्युत्पद्यन्ते। श्रवापि यजमाने। देवैरनुग्रहीतस्बद्या तता विविधक्षिकरणाय बङ्घीभिर्पतिष्ठते। श्रयमुपस्थानकर्मविधिः। तदनुवादेन षड्डिर्पितष्टत दत्यादिमन्त्रविधिः। उपखानं प्रश्नं-स्ति "स प्रैव जायते श्रश्चा स्रयान् अवित य एवं विदान-ग्रिमुपतिष्ठते'' इति । उपखाता प्रजामुत्याच प्रतिदिनमुत्त-रोत्तरं धनादिभिर्वर्धते । प्रकारान्तरेण प्रश्नंसति ''श्रहर्देवा-नामासीद्राचिरसुराणां तेऽसुरा यहेवानां वित्तं वेद्यमासी-त्तेन सहः रानिः प्राविशन् ते देवा चीना अमन्यन्त तेऽपश्च-नाग्नेयो वै राविराग्नेयाः पत्रव दमसेवाग्निष्ट् स्वाम म नः

स्तृतः पशून् पुनदीस्वतीति तेऽग्निमस्तवन्तः एभः सुता राचिया श्रथहरिभ पश्विरार्जत् ते देवाः पश्वित्वा कामा श्रश्चार्वत य एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते पश्चमान् भवति'' इति। वित्तं पूर्वलक्षं परहरूपं धनं वेद्यमितः परं लक्षुं याग्यं तद्भयं देव-द्रवं अपहत्य तेन सह असुरा राचिं प्राविशन् अन्धकारे कापि गताः। ततः पशुचीना वयमिति खिद्यन्ते देवाः। ते राची उपायमपशान् राचावशेः प्रकाशाधिकादर्शनाद्राचि-राग्नेथी त्रग्नेः पद्मखामिलात्पश्चोऽष्याग्नेयाः। स्तृतः से।ऽग्नि-रेभी देवाधें राचेरधाइत्य ऋहरभिलच्च तान् पण्निरा-र्जत् निरगसयत् कामान् भागान्। पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसित "श्रादि हो। वा श्रसा हो काद मुं लोक मैसे। उमुं लोकं गला पुनरिमं लोकमभ्यधायत्य दमं लोकमागत्य सत्योर-विभेगृत् मंयुत दव ह्ययं लेकः मेा अन्यतेम मेवा ग्रिष्ट् स्तवानि म मा खुतः सुवर्गे लोकं गमचिव्यतीति माऽग्निमसीत्स एनः सुतः सुवर्गे लोकमगमयद्य एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते सुवर्ग-मेव लेकिमेति सर्वमायुरेति" इति। पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंगति "श्रमि वा एषे। श्री श्रारोहित य एनावुपतिष्ठते चया खल् वै श्रेयानभ्यारूढः कामयते तथा करोति" इति। एनावाहवनीयगार्हपत्था य उपितवत एषाऽम्रा उभावभा-रोहित खवशा करोति। यथा कश्चित् पूर्वमधमः सन्नेवं कामयते ऋइं विद्यादिना श्रेष्ठ उत्तमं पदमभ्याक्छी भवि-खामीति तथाऽयं यजमान उपसानेन खस्रोत्तमं पदं करी-

ति। तस्माद्पस्थानं प्रश्नसमित्यर्थः। श्रव केचित्पातरिप्रनी-पस्थेय इत्याजः। त्रन्ये तु न कदाचिद्युपस्थेय इति। मिद्धान्तसः सर्वदाष्णुपस्थेय दति। तत्र प्रथमं पूर्वपत्तं दर्ध-यति "नक्तमुपतिष्ठते न प्रातः सः हि नकं व्रतानि सञ्चन्ते सह श्रेया एस पापीया एसामाते च्योतिर्वा श्रश्निस्तमे। राचि-र्यन्नतम्पतिष्ठते ज्यातिषव तमसर्ति" इति। राची वता-न्यन्ष्ठेयानि कर्माणि संस्च्यन्ते सङ्गीर्णानि भवन्ति। श्रन्ध-कारे केन कथमनुष्टितमिति न ज्ञायते। यथाशास्त्रमन्-ष्ठिता वतविशेषः श्रेयान् तदिपरीतः पापीयान् उभी सहैव तिष्ठतः। तचाग्रावृपस्थिते सत्यग्निमा जोतिषा राचिप्रयुक्तं तमोदोषं तरित । तस्राचकमुपस्रोयः । ऋदिन तु तमोदो-षाभावान्नापस्थेय इत्येकः पूर्वपचः । दितीयं पूर्वपचं विचार-पुरः परं दर्भयति "उपखेयोऽग्नोहर्नीपखेया ३ इत्या कर्मनुष्या-बेन्नै बोऽहरहराह्याघैनं वाचित स रन्नै तमुपार्च्यव को देवान इर इर्थाचि खतीति तसान्ने। पखेय" इति। अति-र्विचारार्था। लोके मनुष्यायैव तावत् राज्ञे यः कोऽपि दरिद्रो यत्किञ्चित् जम्बीरफलादिकमुपायनमाइत्य ततः प्रतिदिनमेनं राजानं प्रति बज्जचे चधनादिकं यदि याचिति तदा स याचकः तं राजानं पोडयत्येव तथा सित की नाम महाप्रभावान् देवान् प्रतिदिनं याचितुमईति। याज्ञारूपं चेदमुपखानं। त्रायुरी त्रग्नेऽखायुर्मे देहीत्यादिमन्तेषु (सं॰ १ का । । प्र । । प्र । ) तस्रतीतेः । तस्राद्श्वः वदाचिद्पि ने । प-

खेव इति दितीयः पूर्वपचः। सिद्धान्तं दर्भयति "श्रयो खन्वाङ-राशिषे वै कं यजमाना यजत दत्येषा खलुवा ऋाहिताग्रेरा-शीर्यदश्चिमुपतिष्ठते तसादुपखेयः" इति । श्रधाशब्दः पूर्वपच-वावत्वर्थः। त्राधिषे वै खापेचितं सर्वमाशासितुमेव कं प्रजा-पतिसदृशं सर्वदेवात्मकमी ग्रंति यजमाना यजत दत्यभिज्ञा श्राद्धः। लोकेऽपि राज्ञश्चित्तवित्ताय श्रकाण्डे देही-ख्रको सत्युपरे छो। भवति। यदा तु प्रशंसया विनोदेन वा परितेषमुत्याच याचते तदानीमुत्साइयुक्ती याचितादयत्य-न्तमधिकमेव ददाति। तददाहिताग्रेर्मन्त्रेरपस्थानमेव याज्ञा। सा च बक्जविधप्रशंसापूर्वकलात् नापराधाय भवति किन्त-त्यन्तपरितेषाचैव। तस्रात्सायं प्रातस श्रीमर्पस्येय एव। चिमिर्पसानं प्रशंसति "प्रजापतिः पश्नस्जत ते स्टा श्रहाराचे प्राविशन् तान् छन्दोभिरत्वविन्द च इक्न्दोभिरूप-तिष्ठते खमेव तदन्त्रिक्कति" इति। श्रहोराचदेवताभ्यामन्त-र्धापिताः पत्रवः छन्दे।युक्तमन्त्रैरन्विष्टाः सन्ता खन्धाः। तस्रात् कन्दोभिरुपसानं विनष्टसान्वेषणाय भवति। उपस्थानस प्रतिदिनकर्तवामुन्नयति "न तत्र जाम्यसीत्या इर्थे। उदरहरू-पतिष्ठत इति'' इति। उपस्थातुर्भीष्टप्रार्थनासङ्गावाद्पस्थेय-स्तिमद्भावाच तचापसाने कसापि जाम्यालसं नास्तीति। उपखानवेलायामीयित्तर्यीनमुखलं विधन्ते "या वा ऋग्नि प्रत्यङ्ङुपतिष्ठते प्रत्येनमाषति यः पराङ् विस्वङ् प्रजया पश्चिमिरेति कवातिर्येङ्किवीपतिष्ठेत नैनं प्रत्योषति न विष्वङ्

4 | 1

प्रज्ञवा पर्छिभरेति" इति । प्रत्यङ् समुखः । तथा सित श्रिमि रेनं यजमानं प्रत्योषित प्रातिकूक्षेन दहित । पराङ्मुखः तथा सित यजमानः प्रज्ञया पर्छिभञ्च विष्यक्षेति वियुक्ते। भवति । कवातिर्यक्षित देषत्तिरञ्चोन इव इति ।

दित माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके नवमाऽनुवाकः॥ \*॥

मम् नामं प्रथमं जातवेदः पिता माता चं दथतुर्यद्ये। तत्त्वं विष्टिष्ट पुन्रा मदैतास्तवाहं नामं विभराख्यमे। मम् नाम् तवं च जातवेदे। वासंसी दव विवसाना ये चरावः। श्रायुंषे त्वं जीवसे व्यं यथाय्थं विपरिद्धावहै पुनस्ते। नमोऽमयेऽप्रति-विद्याय नमोऽनाष्ट्राय नमः सम्राजे। श्रषाढः॥१॥

श्रमिर्श्वहिद्या विश्वजित्सहेन्यः श्रेष्ठी गत्धर्वः। त्व-त्यितारा श्रमे देवास्वामाहृतयस्विद्यवानाः। सं मामायुषा सं गीपत्येन सृष्टिते मा धाः। श्रयमुग्निः श्रेष्ठतमोऽयं भगवत्तमोऽयः सहस्रमात्रेमः। श्रमा श्रेस्तु सुवीर्थे। मने। ज्योतिर्शुपतामाज्यं विकिन्नं युज्ञः सिम्मं द्धातु। या दृष्टा उषसे। निमुचेश्व ताः सन्दंधामि ह्विषा घृतेनं। पर्यस्वतीराष्धयः॥ २॥

पर्यस्वद्वीरुधां पर्यः। अपां पर्यसो यत्पयस्तेन मा-मिन्द्र सःस्टंज। अग्ने व्रतपते वृतं चरिष्यामि तच्छं-क्षेयं तन्ने राध्यतां। अग्निः होतारमिह तः हुवे दे-वान् य्वियानिह यान् ह्वामहे। आयंनु देवाः सुमन्स्यमाना वियन्तुं देवा ह्विषां मे अस्य। कस्त्वा यनिक्त स त्वा युनक्तु। यानि घुमें कृपालान्युपचि-चन्ति॥ ३॥

विधसः। पूष्णस्तान्यपि व्रत इंन्द्रवायू विमुंच्चतां।
श्रभिन्नो घुमें। जोरदानुर्यत् श्रात्तस्तदंग्न् पुनः।
इभो वेदिः परिधयंश्व सर्वे यज्ञस्यायुरनुसच्चरित्त।
चयस्त्रिः श्रत्तन्तेवा ये वितित्वरे य इमं यज्ञः स्वधया
ददनो तेषां छिन्नं प्रत्येतद्धाम् स्वाद्धा घुमें। देवाः
श्रष्येतु॥ ४॥

अषाढ ओषंधय उपिन्निन् पर्चित्वारि श्रम् ॥॥१०॥

इति तैत्तिरोयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठके दशमोऽनुवाकः ॥ \* ॥

दशमानुवाकस्य पूर्वभागे प्रवत्यता यजमानस्य श्रम्यप-स्थानमन्त्राः। उत्तरभागे केचिद्र्भपूर्णमामाङ्गमन्त्रासाधी-यन्ते। कन्यः "प्रवस्थमेखना हाग्नीनत्समाधे हि। ज्वलत उप-तिष्ठत इत्युपक्रस्था कं। पग्रुको ग्रन्स पाहि तान् मे गोपाया-साकं प्नरागमादित्या इवनीयं गम नाम प्रथमं जातवेद इति च" इति। तच पश्कृतित्यादिमन्त्राः शाखान्तरगताः। मन्त्रान्तरपाठस्तु "सम नाम प्रथमं जातवेदः पिता माता च दघतुर्यद्ये। तत्वं विस्व ि पुनरा मदैतास्तवा इं नाम वि-भराखामें दित। ब्राह्मणस्य नामदयं विद्यते देवदत्तयज्ञ-दत्तादिकमेकं। उपाधायदीचितादिकमपरं। श्रतएव श्रूयते "तसाह्निमा बाह्मणाऽर्धुक" इति । तत्राध्यापनादेक्द्धं प्रतृ-त्तलाद्पाध्यायादिकं चरमं। ऋगे जन्मकाले मातापिलभां क्षतं देवदत्तादिकं प्रथमं। हे जातवेद: सम यत्राथमं नाम तत्त्वं धारच कियन्तं कालं, पुनरा सदैताः मा सदीयपुनरा-गमनात् ऋहमपि तव नाम धार्याणि। लमन वैक छं इरन् मदीयं कार्यं कुरु। वन्नामधारिणा मम गन्तव्यदेशे वैकस्य-मेव न समावतीत्यर्थः। कन्यः "त्रभ्येत्या हाम्रीनत्समाधे हीति। ञ्चलत उपतिष्ठते द्रशुपन्नम्धातः। सम नाम तव च जातवेद इति चतस्थिराइवनीयं' इति। तत्र प्रथमा "सम नाम तव च जातवेदी वाससी इव विवसानी ये चरावः। श्रायुषे लं जीवसे वयं यथायथं विपरिद्धावहै पुनस्ते'' इति। हे जातवेदः मम देवदत्तादि नाम तव च वज्ञादि नामेखोवं चे

नामनी विपरिष्टत्य अन्धान्यं वाससी विपर्ययेण वमानाविवे-दानोमावां चरावः। इत ऊर्द्धे ते नामनी लं चाहं च पुनर्पि यथायथं लदीयं वद्भादि नाम तवैव, मदीयं च देवदत्तादि नाम समैव यथा भवति तथा विपरिष्ठत्य परिद्धावहै। एवं स्ति श्राप्रभिष्टद्भिधनादिसम्बा प्रशस्त्रीवनं भवति। श्रथ दितीया "नमेाऽस्येऽप्रतिविद्धाय नमेाऽनाध्ष्टाय नमः ममा-जे। त्रवाढ त्रियार्च इदया वियुजित्स इन्यः श्रेष्ठा गन्धर्वः "इति। श्रप्रतिविद्धाय केनिचिद्तां जिताय, श्रनाधृष्टाय केनायितर-क्कताय, समाजे संहतदीप्तये। श्रषाढः शत्रूणां सेाद्मशक्यः, वृहद्याः श्रपरिमितान्तः, विश्वजित् सर्वस्य जेता, सहन्यः स्वयं यहिष्णुः, श्रेष्ठा गन्धर्वः सङ्गीतादिकनाविद्यास्तिनुगनः। श्रथ हतीया "लित्यतारा श्रग्ने देवाखामा इतयखदिवाचनाः। सं सामायुषा सं गापत्येन सुहिते सा धाः" इति। लमेव पिता पालको येषां देवानां ते लित्यतारः। लां प्राप्ता आ-इतया येषां देवानां ते लामाइतयः। लिय इताः महीा देवां सर्पयन्तीत्यर्थः । लमेव विश्वेषेण वाचः प्रख्यापयिता येषां ते लिंदवाचनाः। हे श्रग्ने मां दीर्घायुषा संधाः संयोजय। गापत्येन गर्वा खामिलेन संयोजय। सुहिते सुष्टु हिते पुरुवार्ध मा धाः मां खापय। श्रथ चतुर्थी "श्रयमग्निः श्रेष्टतमाऽयं भन-वत्तमे। उयश सहस्रसातमः। श्रसा श्रस्त सुवीयें 'इति। प्रश्रस्थानां मध्ये त्रतिश्रयेन प्रश्रसः श्रेष्ठः। पुनर्पि तादृशानां श्रेष्ठानां मध्ये श्वतिम्रचेन श्रेष्टः श्रेष्ठतमः। भगवच्छव्दः पाराणिकेवीखातः.

"ऐयर्थस्य समग्रस्य विश्विस्य यश्वतः । ज्ञानवैराययोश्चिव घणां भग दतीरणा" ॥ दति । उत्पत्तिं प्रलयश्चिव भ्रतानामागतिं गतिं। वैक्ति विद्यामविद्यां च स वाच्या भगवानिति"॥

त्रितिश्येन भगवान् भगवत्तमः। सहस्रसञ्चाकस्य धनस्य छे मनितारी दातारसीभीऽयितिभयेन दाता महस्रमातमः। तादृशस्याग्ने: प्रभादादसी यजमानाय महां श्रीभनं वीय सामर्थामसु। कलाः "नवमीं चेदति प्रवसेनाचा जनान या-तयति प्रजानित्रिति मैचो।पस्याय मनो चो।तिर्ज्यतामित्या-इति जुड्डयात्'' इति। निर्गमतिधिमारभ्य नवसीं तिथि-मितिकस्य प्रवासे सत्येतदवगन्तर्य। तच मित्रो जनानिति मन्त्रीऽन्यवासातः। मन्त्रान्तरपाठसु "मना ज्योतिर्ज्वतामाज्यं विकिन्नं यज्ञ समिनं द्धातु।। या दृष्टा उपना निम्नुचस ताः सन्द्धामि इविषा घृतेन" इति। पूर्वार्धसु अमिर्भ्रचे-त्यनुवाको (सं०१का०।५प्र०।३४४०) व्याख्यातः। या उषसः प्रातः का खोष खिता श्राइतयः याश्र निस्ते।ऽसमयका खोप-जिचता श्राइतयः दष्टा इतरैर्यनमानैरन्षिताः मया लन्त-रिताः ताः सर्वा आक्रतीः अनेन घृतेन इविषा सन्द्धामि श्रविच्छिन्नाः करोमि। श्रम्युपखानमन्त्रादिविषयः पूर्वभागो गतः। श्रथ दार्शिकयाजमानमन्त्रादिविषय उत्तरार्धभाग उचिते। कल्पः "पयस्ततीरोषधय इत्यप आचामत्युपसृत्रति

<sup>\*</sup> धर्मख इति का॰।

वा" इति। पाठसु "पयखतीराषधयः पयखदीस्धां पयः। ऋपां पयमा यत्पयस्तेन मामिन्द्र सर्स्ज" द्ति। सारवाची पयः-शब्दः। श्रीषधयः पयख्यः। वीरुधां सतानां सम्बन्धि यत्पया निर्गतं चीरं तदपि पयखत् सारवत्। ऋषां मध्ये यत्सारं यच पयसा गवादेः चीरस्य पयः सारं तेन सारेण सर्वेण हे इन्द्र मां मंस्रज संवोजय। कन्यः "दिचिणेनाहवनीयमव-खाय वतमुपैयनत्ममुद्रं मनमा धायति ऋग्ने वतपते वतं चरिष्यामि इति ब्राह्मण्" इति। मन्त्रप्रेषसु "तच्छकेयं तको राध्यतां" दति। तद्भतमनुष्ठातुं भन्तो स्रयामं। मदीयं तद्भतं सदद्धं भवतु । कल्पः "श्रिविष्ट् होतारमिह तष्ट् इते इति इविर्निष्यमाणमभिमन्त्रयते इविर्निर्वपणं वा पात्र-मभिस्मत्यभिमन्त्रयते'' इति। मन्त्रभेषस्त "देतान् यज्ञिया-निह यान् हवासहै। श्रायन्तु देवाः सुमनस्यमाना वियन्तु देवा इविषो मे ऋख" इति। इइ कर्मणि देवानामाङातारं तमग्रिमहमाज्ञयामि। इह कर्मणि यान् देवानुहिम्स जुडम-स्तानि यज्ञियान् देवान् ऋाइयामि। ऋाइतास ते देवाः मै। मनस्थं प्राप्ता त्रागच्छन्तु। ऋ। गत्य च मे ऋसः इतिषः मदीयमिदं इतिः वियन्तु अचयन्तु। कल्पः "त्रथ यज्ञं युनिका कस्बा युनिक स ला युनिक "दित। सर्वे विचारमनुवीचते दति। हे यज्ञ कः प्रजापितः सर्वेच लां युनिक याग्यं करे।ति तस्राद त्रापि स एव लां युनकु। कल्पः "उसे। कपालविमाचनं जपतः" इति। जभावध्यर्थ्यजमानै। मन्त्रपाठसु "यानि

घर्मे कपालान्यपिचनिन वेधमः। पूष्णकान्यपि वत इन्द्रवायू विमुच्चतां" इति। अयं मन्ते। उपध्यक्षाण्डे आचातलात् प्रथमप्रपाठके (सं०१का०।१प्र०।७४०) खाखातः। वेधसा ब्रह्ममानाः पूषाः पाषकाः ऋतिजा यानि कपालानि वक्री उपखापयन्ति तानि सर्वाखिप वते समाप्ते सति दन्द्रवाय विमुचतां। ऋष प्रायश्चित्तं। कल्यः "यदि कपालं भिद्येत गायचा ला शताचरया सन्दधामीति तलस्थाय उपरि गाईपत्ये धार्यमाणमभिज् इयात् मना ज्यातिर्ज्यतां दति। अधीनमपाऽभव हरेत् अभिन्ना घर्मा जीरदानुः" दति। मन्त्रशेषम् "यत त्राचास्तदगन् पुनः । इभ्रो वेदिः परिधयश्च सर्वे यज्ञस्वायुरनुमञ्चरन्ति 'दित । घर्मी दीप्तः मन्तप्तिऽयं कपालविशेषः खयं भिन्नलेन प्रतीयमाने। अप मन्त्रमामर्था-दभिन्न एव भिन्नलदेशिं नावहति। यस्तादयं जीरदानुः। जीरं जीवनं प्रोडाणदारेण यज्ञस्य ददातीति जीरदानुः। चा ह्यन्यं जीवयति स कयं खयं भिन्ना भवेत्। अभिन्नले तदाकारः कुता न भातीत्याशङ्को त्तरमुखते। यता यसा-न्यृद्र्यात्कारणादात्त जलावः पुनकत्कारणं ऋगन् प्राप्नात्। श्रतः कार्णक्पम्हदाकार् एव प्रतीयते। न तु कार्याकारः। तदप्रतीतलादपि दभादयः खखाकारेण प्रतीयमाना यज्ञ-पुद्वस्थायुरनुक्तय सञ्चरन्ति। कल्यः "त्रयान्यत्यः स्क्रत्य कपाले-व्यपि छजेत् चयस्त्रि भन्तन्तवः" इति । मन्त्रश्चेषस्त "ये वित-बिरे य दसं यज्ञ ए खधया ददनते तेवां किलं प्रत्येतद्धामि खाहा घमी देवा श्रयोत दिता। चतुर्धकाण्डे प्रभापितर्मनगाने । उच्च नवाकेन इष्टकोपधानार्था यज्ञतन् नामकास्वयस्ति श्रयान्त्रा श्राद्धाताः। तयान्त्रप्रतिपाद्या यज्ञतनव इष्ट् तन्तुष्यानीयाः। यथा तन्तुभिः पटो निष्याद्यते तथा तास्वनेवा यज्ञं विस्तारयन्ति। ते च तन्तेवा यज्ञनिष्यादकाः।
ये च्हित्यादयः खध्या इविषा दमं यज्ञं ददन्ते श्रमुतिष्ठन्ति
तेषां प्रजापत्यादीनां यज्ञाभिमानिदेवानां च्हित्यादियज्ञाङ्गानाञ्च मध्ये यत्ख्यकृपं विच्छित्नं तदेतत्प्रतिमन्द्धामि
ततः खाद्दा सुष्टु प्रतिमंदितो घभी दीप्ते। यज्ञाङ्गविभेषे।
देवानयेतु प्राप्ते । श्रव विनिधागमङ्गदः।

"मम प्रवत्यन् पूर्वाशिं मन्त्रयेत् पुनरागतः।

समेत्याद्यैश्वतुर्मन्त्रेर्भनस्तत्र जुद्दोति हि॥

गतमग्रेरूपस्थानं सन्ताः प्रासङ्गिका श्रयः।

पयेत्याचामित स्वामी दर्भपूर्णिमयोरपः॥

श्रग्ने प्रागियार्थस्था जपेदग्निं हितस्या।

निरूषमाणं समस्य कस्ता यज्ञं युनिति हि॥

यानीति मुच्चमानानि कपालान्यनुमन्त्रयेत्।

श्रभन्ते।ऽपु चिपेङ्गिनं कपालं यत इत्यतः॥

कपालान्तरमादध्यादिति प्रासङ्गिका गताः'॥ इति।

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाभे तैत्तिरीयसंहिताभाक्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके दश्मो।ऽनुवाकः॥ ॥॥

वैश्वानरा न जत्या प्रयात परावतः। अग्निरुक्येन वाहंसा। ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिं। अर्जसं धर्ममीमहे। वैश्वानरस्यं दूश्सनाभ्या वृहद्रिणादेकः स्वपस्यया कृतिः। उभा पितर्रा मृहयंन्नजायताग्निद्यावापृथिवी भूरिरेतसा।
पष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा अग्नेष्यीराविवेश। वैश्वानरः सहंसा पृष्टो अग्निः स ने। दिवा
सः॥ १॥

रिषः पातु नक्षं। जाता यदंग्रे भुवना व्यर्थः पृशुं न गोपा दर्थः परिज्ञा। वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात खिस्तिभिः सदी नः। त्वमंग्रे ग्रेगिचपा ग्रेगि चान आ रोदंसी अप्रणा जायमानः। त्वं देवाः अभिर्यस्तेरमुच्चा वैश्वानर जातवेदे। मिहत्वा। अस्मानं मध्यवंत्सु धार्यानं मि श्वचमजरः सुवीधं। व्यं जयम श्रातनः सहित्यं वैश्वानर ॥ २॥

वार्जममे तवातिभिः। वैश्वान्रस्यं सुमृतौ स्याम् राजा हिकं भुवनानामभिश्रीः। इतो जाता विश्वमिदं विषष्टे वैश्वान्रो यतते स्वर्येण। अवं ते हेडें। वरुण् नमीभिरवयज्ञेभिरीमहे ह्विभिः। स्वयंवस्मर्थमसुर प्रचेता राजनेनारंसि शिश्रयः कृतानि। उदुत्तमं वेरुण पार्श्वमसाद्वाधमं वि मध्यमः श्रंथाय। अथा वयमादित्य॥३॥

व्रते तवानागसी ऋदितये स्थाम। दुधिकाव्सी श्रकारिषं जिष्णारश्रस्य वाजिनः। सुर्भि ना मुखा करत्य ग आयूर्धि तारिषत्। आ देधिकाः शर्वसा पर्च कृष्टीः स्वर्थे इव ज्योतिषापस्ततान । सहस्राः र्यतसा वाज्यवा पृणक् मध्वा सिममा वचार सि। अ-धिर्मधी भुवः। महता यह वा दिवः सुमायन्ता हवा-महे। आ तू नंः॥४॥

उपंगन्तन। या वः शर्मे शशमानाय सन्ति विधा-तूंनि दाशुषे यच्छताधि। असभयं तानि महता वियन्त र्यिं नी धत्त रुषणः सुवीरं। ऋदितिन उरुणलिदि-तिः शर्मं यच्छतु। ऋदितिः पात्वश्हंसः। महीम् षु मातर सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम। तुवि-श्वनाम्जरंन्तीमुक्ची स्थमीग्यमदिति स्प्रणी-तिं। स्वामाणं पृथिवीं द्यामने इस स्मार्गाणमदि-ति सप्रणीति । दैवीं नाव स्वित्वामनागसम-स्वन्तीमार्रहेमा खस्तये। इमार सु नावमार्रहर

श्तारिचाः श्तरपर्था। श्रच्छिद्रां पारियणुं॥ ५॥ दिवा सः संद्वित्यं वैश्वानरादित्य तू ने।ऽने्द्रसः सुश्मीणुमेकान्नविःशतिश्व॥११॥

देवासुराः परा भूमिर्भूमिरुपप्रयन्तः सम्पंश्वास्ययंज्ञः \*सम्पंश्वास्यग्निहोत्रं सम् नामं वैश्वान्र एकादश॥११॥

देवासुराः कुडः सम्पंथ्यामि सम्पंथ्यामि नत्तमुपं-गन्तनैकंपच्चायत्॥ ५१॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाग्डे पञ्चमप्रपा-ठके ग्कादशोऽनुवाकः ॥ \* ॥ पञ्चमप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ • ॥

त्रधानिम एकादशानुवाके काम्येष्टियाच्या उच्यने। दिष्टिकाण्डे निहिविष्का काचिदिष्टिरान्नायते ''वैश्वानरं दा-दशक्याणं निर्वयदारणं चर्र दिधिकाव्णे चरमभिश्रस्थमाने। यदैश्वानरे। दादशक्याणो भवति संवस्तरे। वा अग्निवैश्वानरः संवस्तरेणैवैन स्खदयत्यप पापं वर्ण्य हते वार्णेनैवैनं वर्ण्यपाशानुञ्चति दिधिकाव्णा पुनाति'' (सं०२कां०।२प्र०।५ श्व०) दित। श्रमिश्रस्थमानः पातकरूपेण दूष्यमाणः। वैश्वानरश्रब्देन संवस्तराभिमानो किश्वदिश्वरच्यते। तेनैव संवस्तराभिमानिना एनमिश्रसं खात्यानं खदयित बन्धुन्था रोच्यते। वर्णेमानमारोण्यमाणं पापमपहते विनाश्चरति पापिनं

<sup>\*</sup> सम्पर्धामायाच्यति पुरूवदये।

बद्धानेतुं प्रधारिता या वस्णपाशः तस्मादेनं स्वातमानं वा-स्षयागेन माचयति। \*दधिकावदेवकेन यागेन खात्मानं पूर्तं करोति। चोदकप्राप्तामन्वाद्दार्थद् चिणां वाधितुं द्चिणा-न्तरं विधत्ते ''हिर छं दिचणा पवित्रं वे हिर छं पुना होवेन-माद्यमस्थालं भवति" (सं०२कां०।२प्र०।५ अ०) दति। आदं श्रमुं याग्यं स्दन्नं। श्रक्षामिष्टी प्रथमहिवषा याज्यापुराऽनु-वाक्यायुग्मानि चलारि विकल्पितानि । तत्र प्रथमयुग्मे पुरो-ऽनुवाक्यामार "वैश्वानरो न जत्या प्र<mark>यात परावतः।</mark> श्रशिक्त्येन वाइसा" इति। विश्वेषां नराणाम्पकारी वैश्वा-नरे।ऽग्निः कत्या रचणनिमित्तं परावते। दूरादिष देशात् वाह्या प्रापणमामर्थीन उक्शेन उत्थानपूर्वकेणागमनेन श्रसान् त्राप्रयातु त्रागच्छत्। याज्यामाइ "चतावानं वैशानरम्ट-तख ज्योतिषस्पति । श्रजसं घर्ममीमहे" इति । वैशानर-मीम हे वयं प्राप्नुमः। की दृशं। ऋतावानं सत्यवन्तं। स्टतस्य यज्ञस्य ज्यातिषाऽभीष्टफलप्रकामकस्य पति पालकं। अजसं घमें निरन्तरं दीषमानं। दितीययुग्गे पुरीऽनुवाक्यामाइ "वैयानर्ख दण्सनाभ्या वृद्दरिणादेकः खपख्या कविः। उभा पितरा महयस्रजायताधिर्द्यावाष्ट्रियी भूरिरेतमा" इति। कविवृद्धिमान् एको यजमाना वैश्वानर्यम्बन्धिनीभी दंसनाभ्यः क्रियाभ्या बृहत्महाफलं ऋरिणात् प्राप्नात्। ऋपः-भव्दः कर्मवाची। भ्रोभनमपः खपः खपग्रा भावः खपग्रां। तेन

<sup>\*</sup> दिधकावनामकोन यार्गन इति तै॰।

वैश्वानर्यागस्य श्रीभनकर्मलेनेत्यर्थः। हान्द्मी लिङ्गवात्ययः। श्रवमग्निः चुस्रमिङ्पै। मातापितरी स्रिरितस्की स्वकीय-मातापितरी उभी महयन् लोकपूजी कुर्वन् खयमजायत। तसादेतदीयेन कर्मणा महाफलं युनामित्यर्थः। याज्यामाह "पृष्टी दिवि पृष्टी ऋग्नि: पृथियां पृष्टी विश्वा श्रीषधीरावि-वेश । वैश्वानरः महसा पृष्टा श्रश्नः स ना दिवा स रिषः पात नकं" इति। पृष्ट इत्यच सकारलोपऋगन्दमः। श्रयमग्निः दिवि स्पष्टः सन् श्रादित्यरूपेणावस्थितः। पृथियां स्पष्टः सन दाइपाकप्रकाशकारिलेन अवस्थितः। तथा फलपाककारी सन् स्पृष्ट दति सम्बन्धः। सर्वा ऋषोषधीः ऋविवेशः। वैश्वानरे।ऽग्निः महमा बलेन स्पृष्टः सम्बद्धः मन् तादृष्टी नीऽस्रान् दिवा रिवा हिंसकात् पापात् नकं रात्राविष सेाऽस्नान् पातु। हतीययुग्मे पुरे। इनुवाक्यामाइ "जाता यदग्ने भुवना व्यक्यः पग्रुंन गोपा दर्यः परिज्या। वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात खिसिभिः सदा नः" इति। हे श्रग्ने लं जातमात्र एव सुवनानि व्यखः खतेजसा विश्वेषेण खापितवानिस। गापाः पद्भं न पद्भुमिव। यथा गापालकोऽनायासेनैव पद्भुरे-तदीय इति खापयति तदत्। कोदृशस्वं। दर्यः दरामन्नमर्चि। परिज्या \*परिता गना। यस्नात् एवंविधस्तं तता वैश्वानर बच्चाणे परिष्ठढायासी कर्मणे गातुं मार्ग विन्द लभसा। यूयं खिसि अयोभिः सदा ने। त्रसान् पात रचत । यूयमिति

<sup>\*</sup> परिता सन्ता इति तै०।

बद्धवचनं पूजार्थं। याज्वामाइ "लमग्ने ग्रोचिषा ग्रीग्रुचान त्रा रादमी त्रपृषा जायमानः। लं देवाप् त्रभिश्रसेरमुद्धा वैत्रा-नर जातदेदी महिला" इति । हे त्रमे लं भी चिषा भी ग्राचनी संग्रं दीषमाना जायमान एव रोदमी द्यावापृथिकी ग्रोचिषा दीप्या त्राष्टणाः सर्वतः पूरितवानिसं। हे जातवेद उत्पन-जगदेदिन् वैश्वानर लं महिला खमहिला देवान् चिलिजः त्रभिश्व से: पापात् त्रमुञ्जः माचितवानिषः। चतुर्थयुग्ने पुरा-ऽनुवाक्यामार "श्रसाकमग्ने मघवत् धार्यानामि चवमजर्<u>ष</u> सुवीयं। वयं जयेम प्रतिन् सहस्तिणं वैश्वानर वाजमग्रे तवातिभिः" इति। हे श्रग्ने श्रस्माकं चत्रं पालकं पुरुषं दन्द्रेषु खापय इन्द्रसमानं लुरु। कीटृशं चत्रं। श्रनामि श्रनमनशीलं कस्यचिद्पि नमस्कारं न करोतीत्यर्थः। अजरं जरारहितं। सुवीयें अभग्नसामर्थं। हे वैश्वानर तवातिभिः लदीयैः पा-लनै: वयमपि श्रतसहस्रसङ्घोपेतं वाजमनं जयेम। याज्यामाह "वैश्वानरस्य सुमता स्वाम राजा हिकं भुवनानामिभश्रोः। इता जाता विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरे। यतते स्वर्थेण" इति। वयं वैश्वानरस्य सुमता श्रनुग्रहबुद्धी स्थाम तिष्ठेम श्रमिप्राप्त-श्रीरयं वैश्वानरः सर्वेषां भुवनानां राजा हिकं प्रकाश्रकः खल्। इत एव कार्णाच्चातमाच एवेदं विश्वं विचरे विशेषेण प्रख्यापयति। श्रयं वैश्वानरः सूर्यक्षेण यतते दिवा प्रवर्तते श्रत एवान्यवासातं "उद्यन्तं वावादित्यमग्निरनुसमारे। इति" इति। तान्येतानि चलारि युग्मानि श्रूयमाणेषु सर्वेध्वपि वैश्वा- नर्यागेप इच्छ्या विकल्धनो वैश्वानरिलक्स्य माधारण-लात् विशेषिकङ्गानाञ्च साष्टानामदर्शनात्। यदि कञ्चित खब्द्या विशेष लिङ्गं सद्याम् येचेत तदा तदम्मारेण यव-खास्त । दितीयहविषः प्रेडन्वाच्यामाह "त्रव ते हेडी वहंत्र नमोभिरव यज्ञेभिरीमडे इविभिः। चयनसाधमसुर प्रचेता राजनेना एसि शिश्रयः कतानि" इति । हे वर्ण ते हेडः तव क्रोधं नमस्कारैरवेमचे शमयामः। यज्ञीभः पुजाविशेषैः इविभिञ्च पुरोडाशादिभिः अवेमहे शमवामः। हे असुर शत्रुनिर्मनचम हे प्रचेतः प्रकष्टचित्त हे राजन् दीप्यमान श्रक्षास्यं श्रक्षादनुग्रहार्थं चयन् इ.ह निवमन् श्रक्षाभिः कता-मोनां सि शित्रथ: स्रथय। याज्यामा इ "उद्त्रमं वर्ण पाश-मस्रद्वाधमं वि मधम् श्रयाय। श्रया वयमादित्य प्रते तवानागसी ऋदितये खाम" दति। हे वहण उत्तमं उत्तमाङ्गे भिरिष स्थापितं लदीयं पाशमुक्तय त्रथाय विनाशय। ऋधमं श्रधमाङ्गे पादप्रदेश्खापितं पाश्रमवद्यय विनाशय। सध्यसं मध्यमप्रदेशस्यापितं पाशं विच्छेदय। प्रथ पाश्चयविनाश-नाननारं हे त्रादित्य सुर्वसदृश वर्ण वयमनागमः पाप-रहिताः मनः तत्र व्रते लदीयकर्मणि श्रदितये श्रखण्डित-लाय खाम याग्या भवेम। हतीयहविषः प्रोऽन्वाक्यामाह ''द्धिकाव्सो अकारिषं जिस्सोरयस्य वाजिनः। सुर्भिनो मुखा करन्य च त्रायु र्षि तारिषत्" दति। दिधि काविति प्रा-मोतीति दिधकावा। दिधिप्रियः किञ्चदेविकोषः। ऋषि-

रित्यन्ये। तस्य देवस्य श्रकारिषं श्रष्टं कर्म क्रतवानिसा। कीवृ-शस्य। जिच्छोः जयशीलस्य। ऋशस्य व्यापिनः। वाजिने।ऽसवतः। स देवा नाऽसाकं मुखं सुरभि करत् कर्पूरादिद्र खसम्द्विपदानेन सुगन्धोपेतं करोतु । श्रस्माकमायूंषि च प्रतारिषत् प्रवर्धयतु । याच्यामाइ "त्रा दिधिकाः भवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य दव ज्या-तिषापस्ततान । सदस्त्रसाः श्रतसा वाज्यवी पृण्तु मध्या समिमा वर्चा एषि 'दित। अयं दिधिकाः पञ्च कृष्टीः निषादपञ्चमै-खतुर्भिर्वेणैः पञ्चविधानानुष्यानाततान सर्वते। विखारयति। किं क्रवा। ग्रवसा ऋषेन संयोज्य। यथा सर्यो ज्योतिषा रिमा-ना भ्ररसमादाय वर्षतीविषा विस्तारयति तदत्। की दृष्ठी दिधिकाः सहसमञ्जाकं धनं सनोति ददातीति सहस्रसाः। तथा भतसाः। वाजी श्रन्नवान् श्रवी कर्मस्मावागमनवान् ताहुशो देव इमा मध्या मधुराणि मदीयानि स्ततिरूपाणि वचांसि संष्टणतु अङ्गीकरोत्। पूर्वेनितामेव चिह्रविष्कामिष्टिं फलान्तराय विधत्ते "एतामेव निवेपेत्रजाकामः संवत्सरी वा एतखाशान्ता चानिं प्रजाये प्रशूनां निर्देषति चाऽखं प्रजाये सन् प्रजां न विन्दते यदैश्वानरे। दादशकपासे। भवति संवत्सरो वा चान्नियानरः संवत्सरसेव भागधेयेन प्रस्थति मे। उसी भानतः खाद्यानेः प्रजां प्रजनयति वार्णेनैवैनं वर्ण-पाशान्युञ्चति दधिकाव्षा पुनाति हिरणं दिखण पवित्रं वै चिर्ण्यं पुनात्येवैनं विन्दते प्रजां " (सं०२कां । २प्र०। ५ अ०) इति। योवनादिसम्बन्धा प्रजासुत्वाद्यितुं ये। योऽपि यः प्रजां

न लभते तस्य प्रजार्थे प्रवृत्तं यो निंगर्भधारणस्यानस्यानः मंबत्सरदेवा वैयानरा निःशेषेण दहति। एवं पशुप्रविप योज्यं। दादशकपालेन तु शान्ता योनि समाधाय प्रजाम-त्यादयति । उत्पन्तपुत्रसः पूनलादिफ सार्थमेक इविष्कामिष्टिं विधन्ते "वैयानरं दादशकपालं निर्वपेत् पुने जाते यद शक-पाला भवति गायत्रियेवैनं ब्रह्मवर्षमेन पुनाति यस्रवकपा-सिक्टितेवासिन् तेजो दधाति यद्शकपालो विराजैवासिन-ननार्यं दघाति यदेकादशकपालि सिष्टुभैत्रासि निन्द्रियं दघाति यद्वादशकपाली जगत्यैवास्मिन् पश्कर्न् दधाति यस्मिन् जात एतासिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्बन्नाद इन्द्रियावी पश्चमान् भवति'' (सं०२कां । २ प्र । ५ प्र ०) इति । दाद्मलसङ्घान्तर्ग-ताभिरष्टलादिसङ्घाभिर्गायचादिसाम्यमनूच प्रशंसति। एता-भेवेष्टिं दर्भाद्यत्ययप्रायिद्यत्तार्थे विधन्ते "श्रव वा एष सुव-गास्तोका चिहचते या दर्शपूर्णमासयाजी सन्नमावास्यां वा पार्णमाधी वाऽतिपादयति सुवर्गाय हि लाकाय दर्भपूर्णमा-साविज्येते वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेदमावास्यां वा पार्ण-मासीं वातिपाद्य संवत्सरा वा श्रिश्चिश्वानरः संवत्सरमेव प्रीणात्यथे। संवत्सरमेवासा उपद्धाति सुवर्गस लोकस समञ्जा ऋषो देवता एवान्वारम्य सुवर्गे लोकमेति" (सं०२कां०। २ प्र । । ५ प्र ०) इति । यदा संवत्सरमेवे। पद्धाति विच्छेदर्हितं करीति तदा मंबत्सरावयवयार्द्शपूर्णभाषयारनृष्टानस्य न कासात्ययः। किञ्च संवत्तरे प्रीते सर्वदेवतानां प्रीतलादेवता

श्राश्रित्य तदन्यहेण सर्वे प्राप्नाति। श्राधानेन समृद्धिरिहता चाऽग्रिमुदासचिखाति तस दिइविष्कामिष्टिं विधन्ते "वीरहा वा एष देवानां चाऽग्निमुदासयते न वा एतस्य ब्राह्मणा स्टता-चनः पुरान्तमचन्नाग्रेयमष्टाकपालं निर्वपेदेशानरं दादशक-पालमग्निमुदासिययन् यद ष्टाकपाले। भवत्य ष्टाचरा गायची गायचे। श्रियावानेवाशिस्तसा श्रातियां करोत्यया यया जनं यतेऽवसं करोति तावृगेव तद्वादशकपाली वैशानरी भवति दादम मासाः संवतारः संवतारः खलु वा श्रग्नेचीनिः खामेवैनं चानिं गमचल्याद्यमस्यात्रं भवति" (सं०२का०।२प्र०।५ प्र०) इति। श्रष्टलसङ्ख्या गायचीदारा वस्तरसेादरस्याग्नेः सर्वस्था-यातियां कतं भवति । किञ्च यथा लोके दूरदेशवर्तिनं पित-भावादि रूपं जनं प्रति यते गच्छते पुरुषाय श्रवसं रचकं पाधेयं करोति तादृशमेवमुदासिययमाणाय श्राये पुराडाशप्रदानं, दादशमञ्ज्या मासदारा संवलर रूपां खयानि मेवाग्निं गमयति। अग्रेरनुगरेणाख समीचीनमनं भवति। अनाग्रेयरविधि याच्याप्राऽनुवाकायाः प्रतीकदयमाच "त्रश्चिमूर्घा भुवः"इति। त्रनयारिवर्म्धेत्यसा पुरारनुवाच्या सा चापप्रयन्त इत्यनुवाके (सं॰१कां॰।५प्र॰।५ प्र॰) वाख्याता। भुवा यज्ञ खेलासी वाच्या मा तु चतुर्थकाण्ड श्रासातलात् तचैव व्याख्यास्ते। प्रजाभिः सम्दर्भं वामं कामयमानस्य दिइविष्कामिष्टिं विधत्ते 'वैश्वा-नरं दादशक्यालं निर्वपेनार्तश सप्तकपालं ग्रामकामः" दति प्रकतावष्टाकपालेकाद्यकपालयोर्ह्तविषोरेकस्मिनेवाग्नाविधित्र-

۱,

घा

प म

ξŧ

तलाद्य तलाप्तावपवदति। "श्राइवनीये वैशान रमधिश्रयति गाईपत्ये मार्तं पापवस्यमस्य विध्त्ये" (स॰२कां॰।२प्र॰।५ अ॰) इति। वसीयोऽत्यधिकं यत्पापं तत्पापवस्थमं। तस्य ग्राम-प्राप्तिप्रतिवत्थकस्य पापस्य विध्यौ वियोजनायेत्यर्थः। दाद-श्रत्वसङ्खां प्रशंसति "दादशकपाला वैयानरा भवति दादश मामाः संवत्सरः संवत्सरेणैवासी मजाता ए ख्यावयति" (सं॰ २कां । २प्र १५ प्र ०) इति । ऋसी यजमानार्थं मजातान् समानकुले समुत्यनान् मनुष्यान् चावयति प्रकीस्तान् करोति। मरुद्देवतां प्रशंसति "मारुता सवति मरुता वै देवानां विशे। देवविशेनैवासी मनुय्यविशमवक्से" (सं०२का०। २प्र । ५ % ०) इति। विशः करप्रदाः प्रजाः दैविकप्रजानुग्रहेण मानुषप्रजादि इं सम्पादयति । सप्तमङ्गां प्रशंसति ''सप्तकपालो भवति सप्तगणा वै महता गणग एवासी सजातानवह सी'' (सं० २कां । २प्र । ५ प्र ) इति । ई हु गन्या हु ङ्चेत्या दिनामधा रिणां सप्तानां समूदः प्रथमा गणः। गुक्तचोतिस सत्यचोतिसे-त्यादिको दितीया गणः। ऋतजिचेत्यादिकसृतीयः। ऋत-श्वेत्यादिनश्रतुर्थः। ईदृचास द्वादिकः पञ्चमः। \*मितास-श्वेत्यादिकः षष्टः। गणान्तरं भाखान्तरे द्रष्टयं। वैदिक-गणानुग्रहेण जातिगणान् बह्नन् सम्पादयति । प्राक्तहविः व्या-सादितेषु पञ्चात्सामिधेनीप्रैषे कते ताः सामिधेन्याऽनूचानी। तददचापि सामिधेनीभ्यः प्रागेवासादनं वैश्वानरस्य क्रियते।

<sup>\*</sup> धुनिचेळादिक इति का॰।

मारुतामादनस्य मामिधेन्यनुवचनकालीनलं विधत्ते "त्रनूचामान त्रामादयति विशमेवासा त्रनुवर्त्धानं करोति" (सं०२कां। २प्रवाद्या । प्रजां यजमानानुगामिनीं करोतीत्यर्थः। श्रव मारतयागे पुरे। अनुवाक्यामा ह "मरतो यद्ध वा दिव: सुक्षायनो इवासह। श्राह्म उपगन्तन" इति। हे मस्ते। यद्यसान्कारणादयं सुन्नायनाः सुखिमच्छनाः दिवा द्युली-कादी युक्षान् इवामहे श्राइत्यामः तस्त्रादाङ्कता यूयं नेाऽ-सानुपगन्तन प्राप्तुत। याच्यासाह "या वः प्रम प्रश्रमानाय मन्ति विधात्नि दाशुषे यक्कताधि। श्रम्भागं तानि महते। वियन्त रियं ने। धत्त दृषणः सुवीरं" इति। हे महतः वे युषान् प्रश्नमानाय भजमानाय दातुं या प्रम यानि सुखानि सन्ति समादितानि विद्यन्ते चिधाद्वनि चिस्था-नानि ले।कचयवर्तीनि यानि सुखानि दाग्रुषे इविर्दत्तवते श्रधियच्छत श्रधिकं यथा भवति तथा भवनाः प्रयच्छन्ति तानि वर्वाण्यसामां वियना प्रयच्छत। किञ्च। त्रथ दृषणा श्रीभमतस्य फलस्य वर्षितारः रियं धनं ने। श्रसाभ्यं धत्त सम्पादयत सुवीरं श्रीभनपुत्रञ्च सम्पादयत। दृश्चन्तरं विधन्ते "श्रादित्यं चसं निर्वेपेसङ्गाममुपप्रयास्त्रियं वा श्रदितिर-स्थामेव पूर्वे प्रतितिष्ठन्ति" (सं०२कां । २प्र०। ६ प्र०) इति। उपप्रयास्थन् जिगमिषुः श्रनयेखा जितसङ्गामाः पूर्वे पुरुषाः भूमावेव प्रतितिष्ठन्ति तद्दयमपीत्यर्थः। अत्र युगादयमा-कातं। तत्र प्रथमयुग्ने पुरे। उनुवाक्यामा इ "श्रदितिर्न उरुष-

[ }

धान

पश्

मेव

स्य

FQ

TF

T

Ŧ

लदितिः शर्म यच्छतु । अदितिः पालश्हमः" इति । उह्यतु शत्यो रचतु। साष्टमन्यत्। याच्यामाच "महीमू पु मातर् सुवतानास्तस्य पतीसवसे ज्वेम। तुविचवासवर्ग्नोम्-छची सुणर्भाणमदिति सुप्रणीतिं 'दित । श्रदितिं श्रदितिदेवतासेव श्रवसे श्रसाहचणार्थं सुज्ञवेस सुष्टु श्राइ-चामः। कीदृशीं मधीं मधनीयां सुत्रतानां मातरं श्रीभन-कर्मणां पुरुषाणां माहबद्धितकारिणीं च्यतस्य पत्नीं मत्यस्य पालियनीं तुविचनां "बङ्गराजपालियनीं अजरकीं मर्वदा जरारहितां जरू वीं विखीणंगतिं सुगर्भाणं समीचीनसुखी-पेतां सप्रणीति सखेन कर्मणां प्रणेत्रीं। दितीययुग्ने पुराऽनु-बाकामाइ "सुनामाणं पृथिवीं द्यामने इम् सुम्भाणमदि-ति सप्तामि । देवीं नाव स्खिन्यामनागमसस्वन्तीमार्हे-मा खराये" इति। खराये चेनाय ऋदिति ऋहिम प्रा-भुवाम। की हुशीं सुवामाणं सुष्टु वावीं पृथिवीं विस्तीणीं चां द्यातमानां अने इसं का लात्मिकां चिरस्याधिनी मित्यर्थः। देवीं नावं यथा मनुखनिर्मिता नैाः ममुद्रस्थापरि तिष्ठति तथा देवनिर्मिता अमिर्महाजलखोपरि वर्तत इत्यर्थः। ख-रिचां सुष्ट्र ग्रम्भः पालिथित्रीं श्रनागसं पापरहितां श्रस्तनीं किद्ररितां। याच्यामाच "दमाए सु नावमार्एए शता-त्चिष् ग्रतस्यां। ऋच्छिद्रां पार्यिषाुं "दति। इसां स्ट्रिमं नावं नीसदृशीं सुषु त्रारु ं प्राप्तवानिसा। कीदृशीं शतसञ्चा-

<sup>\*</sup> बज्जराजपाणितासिति काः।

कान्यरिवाणि चारिभो। रचकाण्यायुधानि यखां सा प्रता-रिचा तां \*तादृक्पालकैः पालितासित्सर्थः । ग्रतमञ्जाकाः स्प्यमनृत्रास्तर्णदण्डा यखाः सा शतस्प्या। तां<sup>†</sup> ऋच्छिद्रां<sup>‡</sup> दे।वरिहतां। पार्चिय्युं ऋभीष्टफलस्य पारं नेतुं समर्था-मिलार्थः । युद्धस्मि प्राप्तस्य वलार्थिन, इस्यनारं विधन्ते 'विशानगं दादगकपालं निर्वपेदायतनं गला संवलरो वा त्रशिवेद्यानरः संवलरः खल् वे देवानामायतनमेतसादा श्रायतनाहेवा श्रस्रानजयन् यहैशानरं दादणकपालं निर्व-पति देवानासेवायतने यतते जयति तथ सङ्गासं" (सं०२कां । २प्र । ६ प्र ०) इति। यसिनायतने युद्धं अविव्यति तत्प्राप्य तसिन् सप्रदेशे निर्धेनेत्। संवत्तर्देवताचा समिवलखानि-लात्तया पालिते देशे देवानां जयः। तददयमपि प्रयतते तसात् जयति। मारणादिपापार्थं प्रवत्तयाः परसारवैरिणा-रतं या भुक्ते तस प्रायश्चित्त रूपाबिष्टिं विधत्ते "एतस्मित्वा एती म्जाते या विदिवाणयार्ज्ञमिन वैश्वानरं दादशकपासं निर्वपेदिदियाणचारत्रं जग्ध्वा संवत्यरा वा श्रश्चिशानरः मंबत्धरखदितसेवान्ति नास्मिन्धृजाते"(मं०२कां०।२प्र०।६प्र०) दति। अभिचारादिना परस्परं मारणोद्युक्ती विदेषिणी तावेती खकीयाचभ्जि खकीयं पापं खेपचतः संवत्सरदेवेन खदितं निर्देषिकतमेवासमयावित्त अतसी नास्मिन् सेप-

<sup>\*</sup> दिक्पालके हिति का०।

<sup>ं</sup> तां मखूककूमीदिभिर्जनस्थापरि धारितामिळर्थ इति का॰।

<sup>🗓</sup> चिच्छिदा चिधामाग्रे जनस्य प्रवेशक्टितर्यहितामिति का॰।

यतः। यादुभी परस्परसद्रीहाय ग्रापथे कुरुतः तथार्मध्ये प्रथमं दु ह्यतः प्रायिश्वनायेष्टिं विधन्ते "मंवताराय वा एता सममाते था सममाते तथार्थः पूर्वाऽभिद्रचाति तं वक्षा ग्टलाति वैयानरं दादशकपालं निर्वेपेत् मममानयोः पूर्वी ऽभिद्रु ह्य संवत्सरो वा ऋसिवेँ यानरः संवत्सरमेवासा निर्वक्णं परसादभिद्रह्यति नैनं वरुणा ग्रह्माति" (सं०२कां०।२प्र०। ६ % ०) इति । संवत्सराय संवत्सरदेवं साचिएं छलेत्यर्थः । सम-माते सम्यक् भपथं कुरुतः। वरुणग्रहणं नाम रोगोत्यन्तिः। निर्वर्णं रोगनिवारकं। संवत्सर्देवसेव प्रथमतः प्राप्य पञ्चा-त्तदलेग युको द्रोइं छतवान् भवति। तता नास्य वक्ण-ग्रहणं अवति। अविं प्रतिग्रहोतवतः पापपरिहाराय दृष्टिं विधन्ते "श्रायं वा एष प्रतिग्रहाति याऽविं प्रतिग्रहाति वैश्वानरं दादणकपालं निर्वपेदविं प्रतिग्टह्य मंवत्वरो वा श्रयि-वियानर: संवत्सरखदितामेव प्रतिगृहाति नाव्यं प्रतिग्र-हाति" (सं०२कां । रप्प०। ६ % ०) दति। अवत्यसादित्यायं पापं स्थारोग इति केचित्। संवत्सरेण खदितां निर्देषी-कतां। अधस्ताद्परिष्टाचाभयता दन्तैर्युकां प्राणिखरूपं प्रति-ग्टहीतवतः पापपरिहारायेष्टिं विधत्ते "त्रात्मना वा एष मा-चामाप्नाति य उभयादलातिग्रहात्ययं वा पुरुषं वा वैयानरं दादशकपालं निर्वपेद्भयादत् प्रतिग्टह्य संवत्सरो वा ऋमि-वैश्वानरः संवत्सरस्वदितमेव प्रतिग्रहाति नात्मना मानामा-म्नोति" (सं०२कां०।२प्र०।६ घर) इति। मात्रां हिंसां उभयता

षान पश् ग्रेव

?]

स्य

न्प । प

प र्1 • दन्ता यस्य तत्त्वरूपमुभयादत्। धनलाभनिमित्तं दाहममोपे गमिखत दृष्टिं विधत्ते ''वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेक्तनि-भेखन्तांवतारी वा श्रिधिवैशानरी यदा खलुवै मंवतारं जन-तायां चर्त्यय स धनाचा भवति यहैयानरं दादणकपालं निर्वपति मंवतार्यातामेव यनिमभिप्रच्यवते दानकामा ऋसौ प्रजा अवन्ति'' (मं०२कां०।२प्र०।६ अ०) दति। सनिं धन-लाभं। लीके यो याचको दावजनसमूहे संवत्धरं चरति तदानीमभी धनसस्द्धी अवति। संवत्सरदेवेन सातां दत्ता-मेव मनिं धनलिधमिभप्राप्नीति। श्रस्य प्रजाश्च दानशीला भवन्ति। तयेश्वा दाहसमीपे धनं लब्धा ग्रहे समागतस्य नैमित्तिकी मिष्टिं विधत्ते "यो वै मंबत्सरं प्रयुच्य न विमुखत्य-प्रतिष्ठानी वै स अवस्थेतसेव वैश्वानरं पुनरागत्य निर्वपेद्यसेव प्रयुक्के तं भागधेयेन विमुच्चति प्रतिष्ठित्ये" (सं०२कां । २प्र०। ६ %। इति। संवत्सररूपं वैश्वानरं प्रयुच्य धनलाभार्थिमञ्चा निर्वध्य या न मुच्चेत् मे। ८ प्रतिष्ठिता भवति । पुनरिष्ठ्या तदीयं भागं दला विमुच्चति विमर्जितवान् भवति । तचेतिकर्तव्यतां काञ्चिदिधत्ते "यया रज्ज्ञोत्तमां गामाजेत्तां श्रात्व्याय प्रहिण्यात्रिक्टितिमेवासी प्रहिणाति" (सं०२कां०।२प्र०।६ अ०) द्ति। दाहभी खथासु गेषु उत्तमां गां यया र ज्ञा बद्धा समानयति तां रच्चुं आत्वयविनाशार्थं तदीयगान्ने प्रचिपेत्। तथा यति निर्द्धतिं दारिद्रारूपां राचमीमेव स्नावयार्थं प्रेषयति।

[8

धान

पश्

श्रव विनियागमङ्गुद्धः। ''ऋन्यानुवाक गा याच्या यागे वैद्यान राभिधे। वैश्वेत्यष्टी विकल्पाः सुरवते वाहणे चरी॥ दधीति दथादिचरावम्बुदासनयागके। श्रिधिर्मुधी भुवा दे साः प्रतीके ते उसे सते॥ मक्सानपालेष्टावदित्यादित्यके चरी। चतलः खुर्विकलार्थं इति प्रश्नोऽत्र पञ्चमः''॥ त्रय मीमांसा। प्रथमाधायस्य चतुर्घपादे चिन्तितं। "यहादशकपाले हैं वैशानधी श्रननारं। श्रुतमष्टाकपालादि तहुणे। नाम वा सुतिः॥ श्रनभावादष्टतादेनीम खाद्यिचाचवत्। द्रवं द्रवान रे ने। चेद्, गुणसर्चि फलत्यसा॥ वाकीकामुपभंचारादिसाष्टं तत्तु बाधाते। नानाग्णविधा, तस्तादंशलादंशिसंस्तृति:"॥

काम्येष्टिका एडं श्रूयते। "वैश्वानरं द्वाद शक्या लं निर्वेषे त्युत्रे जाते यद ष्टाकपाला भवित गाय चियेवैनं ब्रह्मवर्षमेन पुनाति यन्नवकपाल स्तिष्ट तैवासिन् तेजा द धाति यद शक्या ला वि-राजैवासिन् ना द धाति यदेकाद शक्या लासि ष्टु भैवासिन् नि-रियं द धाति यद्वाद शक्या ला जगत्यैवासिन् पश्रून् द धाति" दिति। श्रवाष्ट लादि सङ्ख्या समाचानात् पुरा डाशानां गाय-श्वादि सङ्ख्या समाचानात् पुरा डाशानां गाय-श्वादि सङ्ख्या समाचानात् पुरा डाशानां वा द स्थादि ह्या तस्या स्थान द स्थान स्थाद स्थान स

क्षत्य त्रियदेश त्राव्यवदृष्टाकपालादिशब्दाः कर्मनामध्यानीत्येकः पवः। नाच दादशकपालशब्दः सञ्चापरः किन्तु पुरेालाशदृष्ट्यपरः। दादशकपालेषु मंस्त्रत दित खुत्पत्तेः। एवमष्टाकपालादिशब्दा त्रिप। तथा सित दृष्ट्यस् दृष्टान्तरेऽनन्तभावान्तामध्यस्य निमित्तं नास्तोति चेत् एवं तिर्हे पुरेालाशदृष्ट्यक्षे गुणे। विधीयतां। न चेत्पित्तिविश्वष्टदादशकपालपुरे। लाशावस्द्धलात् त्रष्टाकपालादेरनवकाश्च दित वाच्यं ब्रह्मवर्चसादिफलाय तिद्ध्यपपत्तेरित्यपरः पन्नः। त्र्यमण्यनुपपन्नः।
बह्नां गुणानां विधी वाक्यभेदापत्तेः। न च भिन्नान्येवैतानि
वाक्यानीति वाच्यं। विश्वानरं दादशकपालं निवंपेदिति विहितस्य यस्मिन् जात दृष्ट्यपसंहारेण वाक्यैकलावगमात्। तस्मादंश्वरष्टाकपालादिभिरंशी दादशकपालः स्त्र्यते। चतुर्थाध्यायस्य दृतीयपादे चिन्तितम्।

"वैश्वानरेश्वा पूतलं पितुः पुचस्य वा क्रमः। कर्तुरेव फखं युक्तं कर्द्दलं पितुरेव हि॥ जाते यिस्मिन्निष्टिमेतां निर्वपेत्तस्य पूतता। तस्विप्तिं पितुस्तेन पिता तत्र प्रवर्तते"॥

काम्येष्टिकाण्डे वैश्वानरं दादशकपालं निर्वेषेत्पुने जात दिति
प्रक्रत्य श्रूयते। यस्मिन् जात एतामिष्टिं निर्वपित पूत एव तेजस्य-साद द्रित्रयावी पश्चमान् भवतीति। तत्र पितुः प्रबुद्ध्य कर्दलं न तु मुख्य पुत्रस्य। तते। उनुष्टानफलयोवैंयधिकरण्यपि हाराय पितुरेव पूत्रलादिफलमिति चेन्सैवं। यस्मिन् जाते निर्वपित स [}

धान

पश्

म

स्य

पूत इति वाच्येन फलस्य पुत्रमावन्थावगमात्। न चात्र निष्णलस्य पितुः प्रवृत्ति ति वाच्यं। पुत्रनिष्टपूत्तवादेशीचितत्वेन खफलवृद्या प्रवृत्तिमस्थवात्। तस्मात् पुत्रस्य पूत्रवादिकं। तत्रेवान्यचिन्तितं।

"जन्मानन्तरमेवेष्टिर्जातकर्मणि वा कते। निमित्तानन्तरं कार्थं नैमित्तिकमते।ऽग्रिमः॥ जातकर्मणि निर्दत्ते स्तनप्राप्तनदर्भनात्। प्रागेवेष्टे। सुमारस्य विपत्तेक्द्धंमस्तु सा" इति॥

पुचनका वैश्वानरेष्टिनिमित्तलात् नैमित्तिकस्य काल-विखम्बाधागात् ज्ञानन्तरमेवेष्टिरिति चेत् मैवं स्तनप्राधनं तावत् जातकमीनन्तरं विहितं। यदि जातकमणः प्रागेव वैश्वान-रेष्टिनिक्ष्येत तदा सनप्राधनस्थात्यन्तविज्ञम्बनात् पुचाविषयेत। तथा मित पूतलादिकमिष्टिफलं कस्य स्वात्। तस्नात् न जन्मा-नन्तरमेव। किन्तु जातकमण ऊर्द्धं मा दृष्टिः। तचैवान्यचिन्तितं।

"जातकर्मानन्तरं खादाशीचेऽपगतेऽयवा।

निमित्तसिवधराद्यः कर्दश्रुखर्यमुत्तरः" दित ॥

यद्यपि जातकर्मानन्तरमेव तदनुष्ठाने निमित्तस्तं जन्म सित्तिहितं भवति, तथायशुक्तिना पित्रानुष्ठीयमानमङ्गविकलं भवति। जातकर्मणि तु विपत्तिपरिष्ठाराय तात्कालिक-गुद्धिः शास्त्रोण दर्शिता। तता मुख्यसित्रधेरवस्यं वाधित-लादशुद्धिलचणाङ्गवैकल्यं वारियतुमाश्रीचादूर्द्धमिष्टं कुर्यात्। दादशाध्यायस्य हतीयपादे चिन्तितं।

'विश्वानरे पाणिकते साहित्यं वा विकल्पनं।

माहित्यं खाददृष्टाय विकत्यः खात्ममाधये" दित ॥
तत्र विहितयोर्दर्भपूर्णमासयोः कदाचिदननुष्टाने प्रायिश्वनं
श्रूयते। "वैश्वानरं दादशकपाणं निर्वपेद्या दर्भपूर्णमासयाजी
मन्नमावात्यां वा पार्णमासीं वातिपादयति। श्रूयये पिषकते
पुराडाश्रमप्टाकपाणं निर्वपेद्या दर्शपूर्णमासयाजी सन्नमावात्यां
वा पार्णमासीं वातिपादयित" दित । श्रूत्र पूर्ववहृष्टप्रयोजनाभावाददृष्टार्थमुभयं समुचित्यानुष्टेयमिति चेत् न यज्ञवेगुष्यसमाधेदृष्टप्रयोजनलात्। श्रन्यान्यनिर्पचयोर्द्यात्रीहियववदिकन्तः, एवस्टग्यजुःसामवेदेषु विहितस्थाननुष्टानात् निषिद्धस्थाचरणादा यद्यज्ञवेगुष्यं तस्य वेगुष्यमाचस्य सर्वस्य समाधानाय निर्पचाणि प्रायस्थित्तानि विहितानि। भ्रः स्थादेति
गार्हपत्ये जुड्यात्। भृवः स्थादेति दिचणाशी जुड्यात्। भ्रभृवः स्वः स्थादेत्यादवनीये जुड्यात् दित। तान्येतानि विकस्थन्ते। प्रत्येकं वेगुष्यसमाधानस्थनत्। । ।

इति माधवीये वेदार्घप्रकाशे क्रण्यजुः मंहिताभाखे प्रथम-काण्डस्य पञ्चमप्रपाठके एकादशेऽनुवाकः ॥ \* ॥ वेदार्घस्य प्रकाशेन तसी हार्दे निवारयन्। पुमर्थां खतुरा देवादिवातीर्थमहेयरः॥

द्ति स्रोमिद् ययोगी द्रविद्यातीर्घमहे यरापरावतार स्य श्री-मद्राजाधिराजपर मे यरश्री बुक्त महाराज स्वाजापरिपाल केन मा-धवाचार्थेण विरचिते वेदार्घप्रकाशे क्रण्य जुः गंहिता भाये प्रथमका एडे पञ्चमप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ \*॥ ॐ तस्रत्॥

## श्रीगणेशाय नसः।

## श्रय तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठकः।

सं त्वा सिच्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनेच्च । हह-स्पतिप्रस्तो यजमान द्रह मा रिपत्। आज्यमिस सत्यमिस सत्यस्याध्यक्षमिस ह्विरंसि वैश्वानरं वैश्व-देवमुत्पूत्रभूष्यः सत्योजाः सहाऽसि सहमानमिस् सहस्वारातीः सहस्वारातीयतः सहस्व प्रतेनाः सह-स्व प्रतन्यतः । सहस्ववीर्यमिस तन्ना जिल्वाज्यस्याज्ये-मिस सत्यस्य सत्यमिस सत्यायुः॥१॥

श्रुसि सत्यश्रुष्ममिस सत्येनं त्वाभिधारयामि तस्ये ते भक्षीय। पञ्चानां त्वा वातानां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामां पञ्चानां त्वंतृनां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामां पञ्चानां त्वं दिशां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामां पञ्चानां त्वा दिशां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामा पञ्चानां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामा चरोत्वा पञ्चानां यन्त्रायं ध्वीयं यन्त्वामां यन्त्वायं ध्वीयं यन्त्वामां यन्त्वायं ध्वीयं यन्त्वायं ध्वीयं यन्त्वायं ॥२॥ ध्वीयं यन्त्वामं यन्त्वामं विशे त्वा यन्त्वायं ध्वीयं यन्त्वामं विशे त्वा यन्त्वायं ध्वीयं यन्त्वामं यन्व

सुवीर्याय त्वा यह्णामि सुप्रजास्वायं त्वा यह्णामि

गायस्पोषाय त्वा यह्णामि ब्रह्मवर्चसायं त्वा यह्णामि

भूरसाकः इविदेवानामाशिषो यजमानस्य देवानां
त्वा देवताभ्या यह्णामि कामाय त्वा यह्णामि॥३॥

सत्यायुराजसे यन्त्राय चयस्त्रिःशच॥१॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके

प्रथमोऽनुवाकः॥ ॥

श्रीवेद या शय नमः ।

यस्य निश्वसितं वेदा ये। वेदे स्थाऽ खिलं जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं॥ ९॥

षष्ठप्रपाठके ऐष्टिकयाजमानमन्त्रास्त्रहास्नाणानि चान्नायन्ते
तिदिशेषविनियोगस्त विनियोगसङ्गृष्टे दर्शितः ।

"षष्ठप्रश्ने याजमानकाण्डे दादश्च वर्णिताः।
श्वनुवाकाः, षट्सु मन्त्राः, ब्राह्मणं पञ्चस्रदितं॥
श्वन्ते याज्याः, क्रमेणाच्यग्रहणाद्यनुमन्त्रणं।
श्वाच्यग्रहो मुख्यहोमी भच्यः श्रेषाञ्चतिस्त्रथा॥

\*एतेऽनुमन्त्रणीयार्था मन्त्रा श्वायायनादिकाः।
स्र्यीपस्त्रित्यादिमन्त्रा, ब्राह्मणे तु विभव्यते॥

परिग्रहो देवतानामायुधानाञ्च सम्भृतिः।
दादश्वदन्दसम्पत्तिर्ह्विषां सादने विधिः॥

<sup>\*</sup> रतेऽनुमन्त्रसे याच्यामन्त्रा इति तै॰।

[}

धान

पर् -ग्रेव

विधिरात्रावणादीनां याच्या दत्यनुवाकगाः"। दति। तत्र प्रथमानुवाको श्राज्ययहणानुमन्त्रणमन्त्राः प्राधान्येना-भिधीयनो। कलाः "मं ला सिञ्चामीति तत्स् मिञ्चेदिभ वा मन्त्र-चेत" दति। तदिति स्तन्नमाज्यमुच्यते। यसाज्यमनुत्पूतः स्तन्दे-दिलादिना स्कन्दनस्य प्रज्ञतलात्। यदि ग्रुद्धप्रदेशे स्कन्देत् तदानीमनेन मन्त्रेण पुनः पात्रे प्रचिपेत्। त्रश्चिपदेशे स्कन्दने लिभमन्त्रणं। पाठस्तु "सं ला सिञ्चामि यज्वा प्रजामायु-र्धनञ्च। वृहस्पतिप्रस्तो यजमान इह मा रिषत्" इति। हे स्कनाच्य बृहस्पतिप्रेरिताऽहं प्रजादीन् सम्पादयेयं। लां त्रनेन यजुषा सन्तेण पाचे सन्यक् सिञ्चामि । इ.इ. कर्मणि यजमानः स्कन्दनापराधेन मा रिषत् मा डिंखतां। त्रयं मनत्र त्राध्व-र्चवः, त्रतो यजमानसान्यलेन उक्तिरविरुद्धा। कन्यः "श्राच-मि सत्यममीत्यध्वर्यजमानञ्चानिमीत्वावेच्यानुन्द्रमनावाज्य-मवेचेते" इति। पाठसु "त्राज्यमि सत्यमि सत्यस्याधच-मि इविरिष वैयानरं वैयदेवमुत्पूतग्रुयः सत्योजाः सहो ऽिष सहमानमसि सहखारातोः सहखारातीयतः सहख पृतनाः सहस्र पृतन्यतः सहस्रवीर्यमसि तन्मा जिन्तास्यास्य-मिं सत्यस्य मत्यमिं मत्यायुरिम सत्यः इयमि मत्येन लाभिघारवामि तस्य ते भचीय" इति। अव वैश्वानर्मि-त्यादिचतुर्भः पदैः प्रत्येकमन्वेतुं श्रमीति पदमनुवर्तनीयं। तथा सति तान्येतानि दाविंगति वाच्यानि सम्पद्यन्ते। तैस्त-वींकीराज्यं प्रमस्ते। श्रजधातीर्गत्यशीदुत्पन्न श्राज्यभन्दः।

श्राज्यमि प्रापकमि । घृतेन हि होमाधारी ज्वलन्नियः प्राप्यते। सत् विद्यमानं कर्मफलं तद्ईतीति सत्यं, प्रसिद्धं ह्याज्यस्य कर्मफलदानलं। सत्यस्थाध्यचमित। सतां कर्मं सत्यं ज्यातिष्टामे प्रवर्तमाना यजमानसप्तद्या च्हलिजः सन्तः ते हि परस्परं द्रोहशङ्कामपनेतुं \*तानूनयमंज्ञमाज्यं स्पृशन्ति। सा ऽयं सार्धः सतां कर्म तस्य कर्मणे।ऽधात्रं स्वामि इविरिध प्राधान्येन इवमानमिस पुराडा प्रादीनां इविषां नाम्रेऽष्या-ज्येनैवैतत्कर्मभ्रेषसमापनात् प्राधान्यं द्रष्टयं। विश्वेषां नराणां सम्बन्धि वैश्वानरं। विश्वेषां देवानां सम्बन्धि वैश्वदेवं। प्रसिद्धो च्याज्यस्य भे। ज्यतेन इविद्वेन चाभयसम्बन्धः । उत्पूतग्रामं । उत्पवनेनोपेतवलं। सत्याजाः सत्यवलं, त्राज्यस्य हि बसमवितर्थं, तस्रोद्दीपनस्य प्रत्यचत एव दृष्यमानलात्। सहः प्रचूणां श्रीभश्रवनसमधे। सहमानं निरन्तरं तदिभिभवेनैव वर्तमानं तादृक्षं। यदस्वारातीः श्रस्मदिमचान् श्रमिभव। यदस्वारा-तीयतः ये तु प्रत्यचं शाचवं कर्तुमसमर्थाः मनसा शाचवं कर्तुं भिच्छन्ति तानष्यभिभव। यद्य प्रतनाः प्रवृशेना श्रभि-भव। सहस्व पृतन्यतः सेनां सम्पाद्यित्सिच्छतः प्रचूनिस-भव। सदस्वीर्यमसि यथाकाभिभवविशेषान् कर्ते बज्जपकार-सामर्थीपेतं लमसि। तन्सा जिल ताहुक्खभावं लं मां याग-दारेण प्रीणय। श्राञ्यसाञ्चमसि सैकिकं यदाच्यं तदुत्पूत-

<sup>\*</sup> तानून यसंज्ञमिति का । सतां कर्मसव्यमित्यादि चान्येनैवे-त्यन्तं तैतिज्ञपुषाके नाष्ति।

[]

धान

पश् ग्रेव

स्य

T T

ग्रुषं न भवति । लं त्रत्पृतग्रुषालात् मुख्यमाज्यमि । मत्यस्य यत्यमि चौकिकफलयाधनं क्रयादिकं यत्यं तत्कदाचित् दृश्चा-द्यभावेन व्यभिचाराम्न मुख्यं मत्यं लंतु कदाचिदयव्यभिचा-रान्तुः ग्रामि। प्रायुर्पि प्रायस्तमायुर्पितिति प-त्यायुः। त्राज्यनिष्यन्तेन कर्मणा भाविदे हे यदायुः प्राप्यते तन्न व्यभिचरतीत्यायुषः मत्यलं। मत्यद्भमिम मत्यवन्तमि। ऋग्यु-द्रीपनवलं सत्याजः शब्देन पूर्वमृतां। इह तु फलप्रदानवलम्-चते। सटोन लाभिघारयामि तादृषं लां चनुषा पश्चामी-त्यर्थः। तथा च पैरोडाणिककाण्डे समान्नायते "ब्रह्मवादिनी वदिना। यदाच्येनान्यानि इवी एक्सिघारयति। प्रथ केनाच्य-मिति। सत्येनैवैनद्भिघार्यति" (बा॰३कां॰।३प्र॰।५ प्र॰) इति। चनुषः सत्यतमाधानबाञ्चाणे समासातं "श्रनृतं वै वाचा वदति। अनृतं मनसा धायति। चचुर्वे सत्यं। अद्राव्णित्याह। **স্বর্মটিনি। तस्रत्यं" (ब्रा॰१कां॰।१प्र॰।४স্থ॰) इति। त**स्य ते भचीय तादृशं लां भचयाणि। कल्पः "श्राच्यग्रहणं ग्ट-हीतं ग्रहीतमन्मन्त्रयते । पञ्चानां ला वातानां यन्त्राय धर्चाय रहामि। पञ्चानां लर्द्धनां यन्त्राय धर्चाय रहामि। पञ्चानां ला दिशां यन्त्राय धर्त्राय रह्लामि। पञ्चानां ला पञ्च-जनानां यन्त्राय धर्त्राय ग्रहामि। चतुर्भिर्जुङो। त्रष्टाभि-रपस्ति। चरोस्ता पञ्चविजस यन्त्राय धर्ताय ग्रहामि। ब्रह्माणस्वा तेजसे यन्त्राय धर्ताय रहामि । चत्रस्य वै।जसे य-न्त्राय धर्ताय रहामि। विशे ला यन्त्राय धर्ताय रहामि।

सुवीर्याय ला गृहामि। सुप्रजास्ताय ला गृहामि। रायस्पेषाय ला रहामि । ब्रह्मवर्षमाय ला रहामि इति । चतुर्भिर्भृवायां । भरसानप् इविदेवानामाभिषा यजमानस देवानां ला देव-ताभ्धा ग्रह्णामि इति। अभिपूर्यमाणमनुमन्त्रयते। कामाय ला ग्टहामि" इति। प्राच्यादिषू धीन्तास पञ्चस दिचु वर्तमाना वायवः पञ्चमङ्काकाः ते चाग्निचयनाङ्गेषु मन्त्रेप्वेवमान्तायन्ते "यत्ते रुद्र पुरे धनुसदाता अनुवात ते। यत्ते रुद्र दिचणा-धनुसदाता अनुवात ते। यत्ते स्ट्र पञ्चाद्धनुसदाता अनु-वातु ते। यन्ते रुट्रीमराधनुसदाती श्रनुवातु ते। यन्ते रहोपरिधनुस्तदाता अनुवात ते' दति। यदा ग्ररीरमध्ये वर्तमानाः प्राखापानधानोदानसमानरूपाः पञ्च वाताः तेषां वातानां यन्त्राय खखवापारेषु नियमनाय धर्चाय जगदि-धार खबु यल लाय हे श्राच्य तां ग्रह्मामि। ऋद्वनां पञ्चल-मैतरेयबाह्यणे प्रतिपादितं। दादशमासा पञ्चर्तवा हेमना-शिशिरयोः समासेनेति । प्राचादीनामूर्धानानां दिशां पञ्चलं प्रसिद्धं। पञ्चजनग्रव्दः समस्ता देवमनुष्यासुर रचे।-गन्धर्वेषु रूढः, ते च देवादयः पञ्चमङ्खाकाः। स चल्ग्रब्दः पाकाधारभ्यतां स्थालीमा पष्टे। मा च कचित् पञ्च विलेर्यु ज्यते। नच पुरुषमेधावसाने कन्यस्चकार उदाजहार। पञ्चविलस चरोर्विज्ञायत श्राज्य श्राग्नेयः पूर्विसान् विले, दधस्यैन्ट्रो द्चिणे, इट्ते प्रतिदुह्नितिमिश्रे वा वैश्वदेवः पश्चिमे, श्रम् मैचावरूण उत्तरे, पर्यास बाईखाद्या मध्यमे दति तस पञ्च-

धान

पश्च मेर्

:Q

विलख चरे विंयमनायेति यो ज्यं। ब्रह्मणा ब्राह्मणजातेः तेजो ब्रह्ममध्यं। व्रह्ममध्यं। व्रह्ममध्यं। व्रह्ममध्यं। व्रियजातेः किषवाणिज्यादिषु नियमनं। स्वीयं खख्यापारेषु सर्वेषां सामर्थातिग्रयः। सुप्रजास्तं ग्राभनापत्यलं। रायस्पेषो धनपृष्टिः। ब्रह्मवर्चमं अताध्ययनस्यत्तिः। ब्रह्मणस्ता तेजसे दत्यच ग्रियाङ्गीकतसाधुवेष रूपं द्रष्ट्यं। स्रस्माकिमत्याद्या सन्तः। इविर्देवानामिति दितीयो मन्तः। त्राशिषो यजमानस्थिति हतीयो मन्तः। त्राशिषा यजमानस्थिति हतीयो मन्तः। त्रविर्देवानामिति दितीयो मन्तः। त्राशिषा यजमानस्थिति हतीयो मन्तः। त्रविर्मव। यजमानस्थ या त्राशिषस्तद्रूपं भव। देवानां हिवर्भव। यजमानस्थ या त्राशिषस्तद्रूपं भव। देवानां तर्पकं लां ग्रह्माम। त्रापस्तम्य तु स्रस्माकिमत्यादिरेकमन्त्र दित। हे त्राज्य हिवर्भागिन्या देवताः लां यथा यथा कामयन्ते तथाविधकामाय लां ग्रह्माम।

श्रव विनियोगसङ्गृहः।
"खाद्र्भपूर्णमासस्यं काण्डं तु यजमानगं।
षष्ठः प्रश्नस्त्व सं ला स्कन्नाच्यं प्रचिपेत्स्वृचि॥
श्राच्यमाच्यमवेचेत पञ्चानां ला चतुर्द्भ।
सुच्चाच्यमन्त्रणे मन्ता दित मन्त्रास्तु घाडण"॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाभे तैत्तिरीयसंहिताभाखे प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः॥ \*॥ भ्रवाऽिस भ्रवाऽहर संजातेषु भ्र्यासं धीरश्वेत्ता वसु-विदुग्रीऽस्युग्रेऽइर संजातेषु भ्र्यासम्प्रश्वेत्ता वसुवि-दंभिभूरस्यभिभूरहर संजातेषु भ्र्यासमभिभूश्वेत्ता वसुविद्युनिष्म त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ह्व्यायास्मै वीदवे जातवेदः। इत्यानास्वा सुप्रजसंः सुवीरा ज्याग्जीवेम बिल्हिता व्यं ते। यन्त्रे अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्यात्॥ ॥१॥

यद्वा स्नन्दादाच्यंस्योत विष्णे। तेन हिन्स स्पत्नं दुर्मरायुमैनं दधामि निर्म्धत्या उपस्थे। भूभृवः सुव-रुच्छुंध्या अग्ने यर्जमानायध्य निर्मुंध्या अभिदासंते। अग्ने देवेंद्व मन्दिंद्व मन्द्रिज्ञ्वामर्त्यस्य ते होतमूधिना-जिंघिम रायस्पाषाय सुप्रजास्वायं सुविधाय। मने। दिस प्राजापत्यं मनसा मा भूतेनाविष्य। वागस्यैन्द्री संपत्नश्चयंशी॥ २॥

वाचा मेन्द्रियेणाविश। वसन्तर्मतूनां प्रीणामि स मा प्रोतः प्रीणातु। श्रीष्मस्तूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु। वर्षा ऋतूनां प्रीणामि ता मा प्रीताः प्रीण-न्तु। श्रदंस्तूनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु। हमन्तिशिश्ररास्तूनां प्रीणामि ता मा प्रीता प्रीणी- धान

पश्

-मे

स्य

Q

ľ

ताम्मीषामयार्हं देवयच्यया चर्ह्यान् भूयासम्मे-र्हं देवयच्ययान्वादा भूयासं॥ ३॥

दिखेर्स्यदं थे। भूयासम्मं दंभेयम् भीषामयार् हं देवयच्यया हच्हा भूयासिमन्द्राम्योर् हं देवयच्य-येन्द्रियाव्यनादे। भूयासिमन्द्रस्याहं देवयच्ययेन्द्रिया-वी भृयासं महेन्द्रस्याहं देवयच्ययां नेमानं महिमानं गमेयम्भेः स्विष्टकताऽहं देवयच्ययायुष्मान् यज्ञेनं प्रतिष्ठां गमेयं॥ ४॥

रिष्यात् सपत्रक्षयंख्यकादो भूयास् पर्चिर्श्यच॥ ॥२॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ \*॥

प्रथमानुवाके आज्ययहणानुमन्त्रणमुक्तं । दितीयानुवाके हिविहीमानुमन्त्रणं वक्तयं । तत्र ह्रयमानस्य हिविशे विहः-स्कन्दनिवारणाय परिधीयमानानां परिधीनामनुमन्त्रणमनु-वाकादी उपवर्णते । कन्यः । परिधीन् परिधीयमानाननुमन्त्रयते "भुवाऽिम भुवाऽह्र मजातेषु स्वयामं धीरस्रेत्ता वसुवित्" दित मध्यमं "उग्रीऽस्थ्योऽह्र सजातेषु स्वयाममुग्रसेत्ता वसु-वित्" दित दिल्णं "श्रीभस्र स्थिभस्र ह्र सजातेषु स्वयाम-

मिभभू खेला वसुवित्" इत्युत्तरमिति। हे मध्यमपरिधे लं भुवाऽिम खिरोऽिम। रचीिभरविचाखमानलात्। ऋतएवा-कायते। परिधीन् परिद्धाति रच्यामपच्या इति। तस्य भ्वस्य तवानुमन्त्रणेन श्रहम्पि मजातेषु ज्ञातिषु भ्रुवा भूयासं। किञ्च धीरे। धेर्यवान् चेत्ता रचोऽपहननस्य ज्ञाता, वसुवित् वसना स्यासं। हे दिचणपरिधे लं रचांसपहन्तुम्-गे। इसि । तवानुसन्त्रणेन श्रहमपि उग्रे। भ्रयासं। यथा ज्ञातया सम प्रतिवादिने। न सवन्ति तथा सम्पादनसुग्रलं। किञ्च वैरिणे। ८प चनुमणुगा अयासं। चे उत्तरपरिधे लं रचमामि-भवितासि। तवान्मन्त्रणेन ऋहमपि ज्ञातीनां वैरिणाञ्चाभि-भविता भ्रयासं। एतदीयस्य ब्राह्मणस्य समीपवर्तिलेनात्यन्त-विच्छेदाभावानाच बाह्मणमुदा इत्य व्याक्रियते। किन्तु पाठक-मेणादा इत्य दशमानुवाके व्याकरियते। कन्यः। श्रथाग्नियोगेन युनित "युनिजा ला ब्रह्मणा दैखेन इखायासी वाढवे जात-वेदः" दति। हे जातवेदः दैव्येन देवयोग्येन ब्रह्मणा मन्त्रेण लां युनज्मि ऋस्मिन् कर्मणि युक्तं करोमि। किमधें। इदं इविवीदुं। कला। मिधारभाधीयमानयार्जपति "इन्धा-नास्ता सुप्रजसः सुवीरा ज्याग्जीवेम बिल इता वयं ते" इति। हे जातवेद: लां इन्धाना: ज्वालयनोा वयं सुप्रजम: श्रोभ-नापत्थापेताः सुवीराः श्रोमनस्त्यापेताः च्याक् \*चिरं जीवेम। किं कुर्ननः। विलं पूजामाहरनः। कच्यः। त्रथानर्वेदि इवी १५-

<sup>\*</sup> नीरामामित तै०।

1]

धान

यामनान्यभिमन्त्रयते ''यनो प्रश्ने प्रस्य यज्ञस्य रियाद्यदा स्कन्दादाञ्यस्थात विण्यो। तेन इति मपत्नं दुर्भरायुमैन दधामि निर्चा उपसे" दित । हे अग्ने अस मम यज्ञस सम्बन्धि यत् बर्चिरादिकं रिखात् रचः प्रस्तिभिर्विनाणितं खात् त्राज्यस्थात त्राज्यसापि यदा श्रन्यं विन्दुजातं जीहवादिकं स्कन्देत् ऋधः पतेत् हे विष्णो व्यापक तेन नष्टेन स्कन्नेन च वैरिणं इसि। यः सपत्ना मार्यितुमप्रकाः एनं दुर्भरायुं पपलं निर्ऋत्याः पापदेवतायाः उपस्थे उत्सङ्गे श्रादधामि म्यापयामि । कन्पः "श्रथ भूर्भुवः सुविरुष्टाग्निहोत्रमेताभि -र्था इती भिरुपमादयेत्। अय वै भवति । दर्भपूर्णमासावासभ-मान एतासिकाइतीसिईवी श्यामादयेत्। अय वै भवति। चातुर्माखान्यासमान एताभिर्छाइतीभिईवोश्यासादयेत्'' इति। भूरादयस्तयः प्रव्हा लेकिनयवाचिनः एतानि इवींवि स्रोकत्रयरूपाणीति ख्रयन्ते। इदं व्याह्नित्रयं यद्यपि याज-मानका एडे पठितं तथापि प्रत्यचेण ब्राह्मणवाक्येन ऋध्यर्थव-कियायां विनियुक्तलात् उल्कष्टयं। कन्तः। द्रभामस्याधीय-मानमनुमन्त्रयते "उच्छुको अग्ने यजमानावैधि निग्छको श्रभिदासते। श्रग्ने देवेद्ध मन्द्रि मन्द्रजिक" दति। हे श्रग्ने याजमानाय उच्छुया एधि उद्घृतवली भव। यजमानकार्धे-व्याविष्मृतवला भव। ऋभिदामते उपचयते ग्रववे निग्रुग एघि न्याभूतवला भव। उक्तक्रमेण यजमानमन्यहीतुं निय-हीतु स मनून् चतुर्भिविभेषणैरमिं प्रात्माहयति। हे अमे

अङ्गनादिगुणयुक्त देवेद्ध देवेदीं न मिलद्ध मनुनापि दीत्र। एतच पददयं निविद्वास्त्रणे व्याखातं। देवेद्ध दत्याच देवा द्येतमैत्थत। मन्बिद्ध द्राष्टा इ मनुर्द्धीतमुत्तरो देवेभ्य ऐन्द्व द्रति। मन्द्रजिक्व मन्द्रा हर्षहेतुर्जिक्वा यस्थिति वियदः। कल्यः। प्रवरं प्रवियमाणमन्मन्त्रयते "श्रमर्त्यस्य ते हातर्मूर्धन्नाजिधिम रायखोषाय सुप्रजाखाय सुवीर्याय" दति। हे होतर्देवा-नामाज्ञातर्भरणर्हितस्य तव सूर्धनि त्राजिविस घृतादिकं चार्यामि। किमधं। यजमानस्य धनपृष्टिशोभनापत्यशोभन-वीर्थाधे। बन्यः। स्नीवमाघारमाघार्यमाणमनुमन्त्रयते "मने। ऽिम प्राजापत्यं सनसा सा सूतेनाविश" इति । हे सीवाघार लं मनोऽसि प्रजापतिमखन्धि चासि। मनसा प्रजापति ध्या-यताध्वयंणा निषाद्यमानलात्। श्रव भूतशब्दः प्रजापतिसृष्टं यज्ञमाच्छे। प्राजापत्था यज्ञ इति ब्राह्मणेन व्याखास्यमान-लात्। तेन भूतेन प्रजापतिस्रष्टेन यज्ञेन तत्साधकेन सनमा च मह हे स्रीवाघार मां त्राविश। कस्यः। सुचामाघारमाघा-र्चमाणमन्मक्यते "वागसैन्दी सपत्नचयणी वाचा मेन्द्रिये-णाविश" इति। हे सुचाघार लं वागिस वाचा मन्त्रमुचा-रयताध्ययुंणा निष्पाद्यमानलात्। कीदृशी वाक्। एन्द्री इन्द्रेण व्याक्ततलात्। तचैन्द्रवायवग्रहत्राच्चाणे समाचातं। तामिन्द्रो मध्यताऽवक्रम्य व्याकरोदिति। सा च वाक् सपत्रचयणी वैरिघातिनी । सुचाघारमन्त्ररूपाया वाचः सपत्रघातिलं तद्भाद्याणेन स्वितं। श्रद्धते। यज्ञी यज्ञपतेरित्यादानार्था

[}

धान

पर ग

स्य

=q

TT?

7.1

[का०१।प०६ ख०२]

इति। तादृश्या वाचा इन्द्रसृष्टेन चतुरादीन्द्रियेण सह हे सुचाघार मामाविश। कल्पः। प्रयाजानामिष्टमनुमन्त्रयते "वसन्तस्द्वनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रोणात्। ग्रीयस्द्वनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु । वर्षा ऋद्वनां प्रीणामि ता मा प्रोताः प्रीणन् । अरद् सहत् गीणामि सा मा प्रीता प्रीणात । इंमन्तिशिशरा हत्वां प्रीणामि ती मा प्रोती प्रीणीतां "इति। च्छतुवाचकवैर्वसन्तादिशब्दैः समिद्यागादिपञ्चप्रयाजाभिमानिदे-वता वच्छनो। तां अवसनादीन हं तेष यामि। ते च तुष्टा मां तोषयन्तु। कन्यः। श्राज्यभागाविष्टावनुमन्त्रयते ''श्रमी-षामयार इं देवयज्यया चनुमान् भूयामं "इति। उत्तरार्धे ऽग्रये जुहोति दचिणार्धे सोमायेति अवणादग्रीषामावाज्यभा-गयोदें वै। तथाः ममस्थानी देवयच्या समन्त्रकाच्यभागाज्ञतिः तया ऋध्वर्युनिव्यादितया यजमाने।ऽइं चनुःपाटवयुक्ती स-यामं। युक्तं चैतत्। चचुषी वा एते यज्ञस्य यदाच्यभागाविति ब्राह्मणे चतुर्थेन निरूपितलात्। कत्त्यः। श्रश्मिमप्टमनुमन्त्र-यते ''त्रग्नेर इं देवयञ्चया द्वादे। भूया सं" इति। दर्शपूर्णमा-मयारायस प्रधानयागसाग्निरीवता स चान्नभचनः। अग्निरी देवानामकाद इति श्रुतेः। श्रतस्तवागेन वजमानस्वानाद-लम्चितं। कन्यः। उपांग्र्याणिसप्टमनुमन्त्रयते "दिश्चिर्ख-दक्षा भूयासमसुं दभेयं'' इति । श्रमुमित्यत्र यं यजमाना देष्टि तं मनसा धायतीति। उपांशुयाजस्य प्रजापतिर्विष्णुरग्नीषामा वा विकल्पेन देवताः, हे उपांग्रुयाजदेव लं दक्षिर्धि।

नार

श्रक्षाभिर्देखस्य लं हिंसकोऽिम। लस्प्रसादात् श्रहं वैरिभिर-हिंसितो भ्रयासं। श्रमुं वैरिणं दभेयं मार्येयं। कन्यः। श्रभी-षामाविष्टावनुमन्त्रयते "श्रभीषामयारहं देवयन्यया त्वहा भ्र-यासं" दति। पार्णमास्यां ततीययागस्याभीषामी देवता तथाश्र व्यहत्वनिभिन्नतं तथा स्वयं स्वयंवत्राके प्राण्यमं। श्राप्त-

## CORRIGENDA IN FASC. IX.

P. 774, l. 1, read (ঘণা ধ্ কাণাং সণাং অণা ৩ অণ)
P. 855, l. 5, for নানুন্ত read নানুন্ত,

महेन्द्रो देवता" दिता तचेन्द्रशब्दार्धप्रयुक्ता यजमानस्य जेल-लप्राप्तिः। महच्छब्दार्धप्रयुक्ता दिवीयर्थादिगुणैर्महत्तप्राप्तिः। कच्यः। खिष्टकतिमष्टमनुमन्त्रयते "यग्नेः खिष्टकते।ऽहं देव-यच्ययायुक्षान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" दति। किस्यद्भिः केनचित्रिमित्तेन रुद्रनामधेयमलभत, स च कदाचिद्वैरा-ज्ञत्या तोषितः पूर्विमिष्टानां यागानां वेगुष्यं परिदृत्य खिष्ट-कन्तं क्षतवान्। तथा च बाह्मणमास्रायते "देवा वे यज्ञाद्रद्वन् [8

धान

पर् ग्रे

स्य

IT?

U T [का०१।प०६ ख०२]

इति। तादृश्या वाचा इन्ह्रसृष्टेन चनुरादीन्द्रियेण सह हे सुचाघार सामाविश्व। कन्यः। प्रयाजानासिष्टमनुसन्त्रयते "वसन्तस्त्रदनां प्रोणामि स सा प्रीतः प्रोणातु। ग्रीश्वस्त्रनां प्रीणासि स सा प्रीतः प्रोणातु। वर्षा च्हत्रनां प्रीणासि ता सा

ब्राह्मणे चचुथ्वेन निरूपितलात्। कच्यः। अत्यागट्यापुण्यान्यते "अग्नेरहं देवयञ्चयात्रादे। भूयायं" दति। दर्भपूण्यान्यस्थाद्यादें वता य चात्रभचकः। अग्निवेंदेवता य चात्रभचकः। अग्निवेंदिवता य चात्रभचकः। अग्निवेंदिवता य चात्रभचकः। अग्निवेंदिवताः समुचितं। कन्यः। उपांश्च्याञ्चिष्टमनुमन्त्रच्यते "द्श्विर्ख-द्थे। भूयायमम् द्भेयं" दति। अमुमित्यत्रच यं यजमाना देष्टि तं मनमा खायतीति। उपांश्च्याञस्य प्रजापतिर्विष्णुर्ग्नोषे।मैं। वा विकल्पेन देवताः, हे उपांश्च्याञदेव लं द्श्विर्षि।

श्रसाभिर्देथस्य लं हिंसकोऽिम । लत्प्रसादात् ऋहं वैरिभिर-चिंसितो भ्रयासं। श्रमुं वैरिणं दभेयं मारयेयं । कलाः। श्रमी-वामाविष्टावनुमन्त्रयते "त्रग्नीषामयोर्हं देवयञ्चया त्रवहा भू-यासं"दति। पार्णमासां ततीययागसाद्यीवामी देवता तयास्य व्यक्तिमित्ततं लष्टा हतपुत्र इत्यनुवाके प्रपश्चितं। श्रत-साद्यागेन यजमानस्य वैरिहन्तृतं युत्तं। कल्पः। इन्हाग्नी इष्टाव-नुमन्त्रयते "इन्द्राग्नियार इं देवयञ्चयेन्द्रियायनादे। स्रयामं' इति। श्रमावास्त्रायां श्रमेशमयाजिनः मान्नायाभावे दितीय-पुराडाग्रस रन्द्राग्नी देवता। तचेन्द्रानुग्रहास्रजमानस्वेन्द्रियो-पेतलं अम्यनुग्रहाचान्नादलं। कल्पः। इन्ह्रमिष्टमनुमन्त्रयते ''इन्द्रसाइं देवयञ्चयेन्द्रियावी भूयासं" इति। सान्नायसेन्द्रे। देवता। तत्प्रसादाद्यजमानस्वेन्द्रियावित्वं। कस्यः। महेन्द्रमि-ष्टमन्मन्त्रयते "महेन्द्रसाहं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेयं' दति। केषाचित्वाचायस महेन्द्री देवता। तथा चाचायते "चया व गतिश्रयः ग्रुश्रुवान् ग्रामणीराजन्यस्तेषां महेन्द्री देवता" इति। तचेन्द्र शब्दार्धप्रयुक्ता यजमानस्य जेल-लप्राप्तिः। महच्चब्दार्थप्रयुक्ता दिखैश्वर्थादिगुणैर्महचप्राप्तिः। कल्पः। खिष्टकतिमष्टमनुमन्त्रयते "त्रग्नेः खिष्टकते। उद्दं देव-यञ्ययायुगान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" इति। कश्चिद्धिः केनचिनिमित्तेन रूट्रनामधेयमलभत, स च कदाचिद्देवैरा-ज्ञत्या तोषितः पूर्विमिष्टानां घागानां वैगुष्धं परिइत्य खिष्ट-क्षत्तं क्षतवान्। तथा च ब्राह्मणमास्रायते 'दैवा वै यज्ञादुइ-

[ }

धान

पश्

मिव

₹4

79

IT:

4.4

मन्तरायन्त यज्ञमिविधनं देवा श्रीभ समगच्छन कचातां न ददिमिति तेऽब्रुविन्त्वष्टं वै न ददं भविष्यति यदिमः राध-यिष्याम द्रित तित्वष्टकतः व्यिष्टकतः" दित । यदग्रये विष्ट-कतेऽवद्यति भागधेयेनैव तदुद्रः समध्यतोति च । विष्टक-च्छव्दच्य निर्वचनं सीःचामण्यां मैचावरूणप्रैषमन्त्रे विष्यप्टमा-सायते "देवा श्रीग्रः विष्टकदेविमिन्द्रमवर्धयत् । विष्टं कुर्व-नित्वष्टकत् विष्टमद्य करोत् नः" दित । तचाग्निणव्याप्रयन्तं यजमानस्यायुग्नन्तं । श्रत एव मन्त्रान्तरमेवमास्वायते "श्रीग-रायुग्नान्त्य वनस्पतिभिरायुग्नान् तेन वायुषायुग्नन्तं करोमि" दित । विष्टकच्छव्दार्थप्रयुक्ता यज्ञप्रतिष्ठाप्राप्तिः । यदायम-ग्रिः विष्टं करोति तदा यजमानः सगुणेन सम्पूर्णेन यज्ञेन प्रतिष्ठां फलप्राप्तिं लभते ।

श्रवितियोगसङ्गृहः।
"भुवेऽसीति विभिर्मन्तैः परिधिवयमन्त्रणं।
युनाग्नियोग दन्धानाः समिधेरिनुमन्त्रणं॥
यद्मे हिवर्मन्त्रयेत भूविभिः स्थापयेद्भविः।
उच्छुश्मो मन्त्रयेतेश्ममर्त्य प्रवरं तथा॥
स्वीवाघारं मनोऽसीति सुचाघारं तु वागिति।
वमन्तपञ्चभिर्मन्तैः प्रयाजानाञ्च मन्त्रणं॥
श्रश्नीषे।मेत्याच्यभागावग्नेरित्यग्नियाज्ञनं।
दस्नीत्युपांश्र्याजास्यं स्पष्टमग्नीति पञ्चकं॥
श्रनुवाने दितीयेऽस्निन्नान्ताः षष्टिंग्रतिर्गताः"। दति॥

श्रथ मीमांसा । पञ्चमाधायस प्रथमपादे चिन्तितं।

"स्वादमन्तादिमन्त्राणां क्रमें। नो वान्यवद्भवेत्।

श्रास्त्र व्याययेन न क्रमें। नियतेऽत्र हि॥

दर्भपूर्णमासयोग्याजमानकाण्डे प्रयाजानुमन्त्रणमन्त्रा \*श्रान्वाताः। वसन्तरह्नां प्रीणामि ग्रीश्रस्त्रतां प्रीणामीत्यादयः। तेषां नियतक्रमेऽभ्युपगन्तयः, 'श्रस्येव्याग्नेयोपांग्रुयाजायनुमन्त्रणमन्त्रेषु नियतक्रमदर्शनेनाचापि क्रमनियमस्य बुद्धिस्ववादिति चेन्नेवं। श्रव नियामकाभावात्। न तावदच पाठाः
नियामकः, वसन्तग्रीश्रवर्षाश्ररद्धेमन्तमन्त्राणामनेन क्रमेण तैचिरीयशाखायां पिठतानां शाखान्तरे व्याययेन पाठदर्शनात्।
नाच यवागूपाकवदर्थां नियामकः, वसन्तमन्त्रेण यस्य कस्वचित्रयाजस्वानुमन्त्रणेऽप्यनुपपत्त्यभावात्। नाप्यच खिङ्गं नियामकं,
वसन्तमन्त्रे समिद्यागैकविषयस्य विशेषसामर्थस्यादर्शनात्। तस्नादच नापि नियतक्रमः। हतीयाध्यायस्य हतीयपादे चिन्तितं।

"उपां ग्रुयजने नाङ्गं दिश्यमन्त्रो गताऽयवा। साधारणता सिङ्गादेभी नाभावाद नङ्गता॥ सन्त्राणां कर्मणाञ्चाच क्रमेण मानभी च्यते। प्रक्रियावत्क्रमो मानं यथासञ्चं तताऽङ्गता॥ क्रमः समानदेशतं पाठादर्शाच पाठतः। यथासञ्चं सिन्धिश्च यथासञ्चमुदाइतं॥

<sup>\*</sup> खनियता इति ते ।

<sup>†</sup> खन्येष्वयीषामीयापांश्वयाजादि॰ इति तै॰।

पश्

मे

[}

धान

स्य

79 TT?

T

ग्रुम्थधमिति सामायपात्राङ्गं मिन्नधेर्मतं। पशुधर्मीऽर्थमादेखादशीषामीयगा भवेत्''॥

दर्भपूर्णमासयार्थाजमानमन्त्रकाग्डे कश्चिमन्त्र श्राद्धायते। "दिखिरखद्था अयामममुं दभेगं" इति। त्रख मलखापां-इउयाजाङ्गतायां अतिवाक्ये न विद्येते। \*ब्राह्मणे विनि-यागमासाय ऋषान्तरेणासीवासातलात्। एतया वै द्रव्या देवा श्रमुरानदभ्वन् तयैव भावयं दभीतीति बाह्मणं। दिखर्घातकमाय्धं। श्राग्नेयाग्नीषामोययोर्यनिष्टनिवारकलात् लिङ्गं साधारणं प्रकरणञ्च त्रयाणामेकमेव, तता मानाभा-वादयं मन्त्रा ने।पांत्रुयाजाङ्गमिति प्राप्ते नूमः। श्राध्वर्धव-काण्डे त्राग्नेयोपांग्र्याजाग्नीवामीयकर्माणि क्रमेणाचातानि । याजमाने च काण्डे तदिवयमन्त्राः क्रमेणाचाताः "त्रग्रेर्हं देवचन्यचाद्यादे। स्थासं। दिध्यस्थदधी स्यामममुं दभेयं। श्रमीवामयार इं देवयञ्यया चनुमान् अयामं। श्रमीवामयार इं देवयज्यया रुवहा भ्रयामं" दति। तत्र यथा वाकादयान्-सन्धानसम्पन्नं प्रकर्णं पृथक् प्रमाणं तथा प्रकरणदयान्य-न्धानसम्पन्नः क्रमः कुता न मानं स्थात्। न चास्य प्रकरणे उन्तर्भातो दयोवीकायोरिव प्रकरणयोरेकवाकालाभावात्। तसात् मन्त्रक्रमप्रमाणेन मध्यवर्तिन उपाँगुयाजस्य मध्य-वर्ती मन्त्रोऽङ्गं। ममानदेशलं क्रम दति क्रमस्य स्वरूपं। तच दिविधं। पाठकतमर्थकतञ्च। तच पाठकतमपि दिविधं।

<sup>\*</sup> ब्राह्मणे विविधाग बाह्मायार्थविवरणस्वैवाद्यातत्वात् इति का॰।

यथामक्कां मित्रिधिसेति। तयाराद्यस्य दिक्षमन्त उपांग्रह्रा-इरणं। ग्रुन्थध्वं देवाय कर्मण द्रत्ययं मन्त्रः शोधनीयेषु वस्तुषु साधारणा भामते। तत्र मान्नाव्यपात्राणि कुभीणा-खापवित्रादीनि त्रनन्तरेषु मातरित्रन द्रत्यादिमन्त्रेषु त्रव-भागन्त दति मिन्निधिना तत्पात्रप्रेष्ठणे ग्रुन्थध्वमिति मन्त्रे। विनियुच्यते। त्रनुष्ठानसादेग्यात् पग्रुधर्माणामग्रीषामीयाङ्ग-वं। तदेवं क्रमस्य नैविध्यं द्रष्ट्यं॥ ०॥

द्ति साधवीये वेदार्थप्रकामे कृष्णयजुः संहितासाये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ • ॥



श्रीममी दुरिष्टात् पातु सिवताऽघग्रः साद्यो मेऽनितं दृरेंऽरातीयति तमेतेनं जेषः सुरूपवर्षवर्ण ग्हीमान् भद्रान्द्यीः श्रुभ्येहि मामनुवता न्युं शोषीणि सद्दिमिड ग्ह्यदित् एहि सर्ख्येहि रिन्तरिस रमेतिरिस सू-नर्यस जुष्टे जुष्टिं तेऽशीयोपं हत उपहवं ॥ १॥

तेऽशोय सा में सत्याशीर्स्य यज्ञस्य भूयाद्रेडता मनसा तच्चेक्यं यज्ञो दिवर रोइत यज्ञो दिवं गच्छ-तु यो देवयानः पन्यास्तेन यज्ञो देवार अधीत्वसा- [}

धान

पश्

मे

₹4

ΠŦ

d E स्विन्द्रं इन्द्रियं देधात्वसानायं उत यज्ञाः संचन्ता-मसासं सन्ताशिषः सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिर्म्धोनी जुष्टिरसि जुषस्वं ने। जुष्टा नः॥ २॥

श्रम जुष्टिं ते गमेयं। मने। ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिनं यज्ञः सिममं द्धातु। बहस्पतिस्तनुतामिमं ने। विश्वे देवा इह मादयन्तां। ब्रध्न पिन्वस्व ददता मे मा श्राय कुवता मे मोपदसत् प्रजापतिभागेऽस्यू-जस्वान् पर्यस्वान् प्राणापाना में पाहि समानव्याना में पाह्यदानव्याना में पाह्यश्चिताऽस्यश्चित्ये त्वा मा में श्वेषा श्रमुचामुष्मिन् लोके॥ ३॥

उपह्वं जुष्टा नस्ता पर् च ॥ ३॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः॥ \*॥

दितीयानुवाके हिवरनुमन्त्रणमुक्तं। हितीयानुवाके भच्छ-स्थेडादिभागस्थानुमन्त्रणमुच्यते। कन्यः। प्राधिचेऽवदीयमाने जपित "श्रिक्तमां दुरिष्टात् पातु मिवताऽचध्रश्मात्" दृति। मन्त्रवैकन्त्रेन क्रियावैकन्त्रेन वा यदिरष्टं तदुरिष्टं तस्मादुरि-ष्टात् श्रिक्तमां पातु। श्रघधंमात् पापक्चेरसुरादेः मिवता मा पातु। कन्यः। यजमानभागे "यो मेऽन्ति दूरेऽरातीयित

तमेतेन जेषं" इति। अवदीयमाने जपतीति भेष:। यो राचमादिः ममान्तिके दूरे वा श्ररातीयति श्रनुविमच्छति तं राचमादिमेतेन यजमानभागेन जेषं जयेयं। कल्पः। दूडा-मवदीयमानामनुमन्त्रयते। सुरूपवर्षादिर्भघोनीत्यन्तः। सुरू-पेति मन्त्रादिः। मघोनीति मन्त्रान्तः। पाठसु "सुरूपवर्ष-वर्ण ए ही मान् भद्रान्दुर्या १ अभ्ये हि मामनुवता न्यु शीर्षाणि मृद्वमिड एहादित एहि सरखत्येहि रिन्तरिस रमतिरिस स्वर्थीस जुष्टे जुष्टिं तेऽश्रीयापद्भत उपदवं तेऽशीय सा मे सत्या ऽऽभीरसः यज्ञसः अयादरेखता मनसा तच्छकेयं यज्ञी दिवप् रोइतु यज्ञो दिवं गच्छतु यो देवयानः पत्थास्तेन यज्ञो देवा र श्रणेवसासिन्द दन्द्रियं दधालसान् राय उत यज्ञाः मचन्तामसासु मन्वाधिषः मा नः प्रिया सुप्रहर्तिर्मघोनी" इति। गेगमरीरधारिखा इडाखाया देवतायाः सम्बोधनं सुरूपवर्षवर्णं इति। इटङ्गपुच्छादिकं रूपं। वर्षं दृष्टिः। वर्णः गुक्तकाष्णकिपललादिः। श्रोभना रूपवर्षवर्णा यस्याः सा तथा-ता। ग्रुङ्गादीनामितदीर्घलवक्रलादिपस्हिरेण दर्भनीयलं रूपस्य ग्रोमनलं। वर्षे दिविधं उदकरूपं घृतरूपञ्च। तचेडा खकीयात्यदात् घृतं वर्षति । तथा च सन्त्र ऋकायते ''द्र्डा-था: पदे घृतवति खाहा'' दति "मानवी घृतघदी मैचा-वरुणी'' इति "इडाया: घदं घृतवचराचरं' इति च। तथा ब्राह्मणमणाबायते "सा यत्र यत्र न्यक्रामत्तता घृतम-पी खत तसाङ्गतपद्युच्यते" दति "वृष्टिर्वा दडा वृष्टी वै निक्रमणे

=9 ||[r | T ||[d

[8

घान

पश्

मे

स्य

घृतं प्रजाः संजीवन्तोः पिवन्ति" इति च। तदिदं घृतरूपलं वर्षस्य श्राभनतं। कर्नुरादिसङ्गीर्धत्वपरिहारेण विस्पष्टं शुक्त-क्रमणकपिललादिकं वर्णस्य ग्राभनलं। तथाविधे हे द्रे द्रमान् श्रसदीयान् भद्रान् शास्त्रोत्तयज्ञमाधनसम्पूर्णान् दुर्धान् यज्ञ-गृहान् प्रत्यागच्छ। गृहा वै दुर्घा इति हि श्रूयते। किञ्च मामभिलच्य अनुवता अस्मिन् यज्ञवते अनुकूला सती एहि श्रागच्छ । उ भव्दः समुचये । हे दडाविभेषा यूयं श्रसादीयानि शिरांसि निम्ददं नितरां से इपूर्वका घाणादिना श्रोधयध्यं। त एवेडाविशेषाः इडादिभिः सनर्यन्तैः षड्विनामविशेषैः साष्टी-क्रियन्ते। इडादीनां गानामविशेषलं सप्तमकाण्डे समास्तातं 'द्रेडे र नोऽदिते सरस्रति प्रिये प्रेयसि मिह विश्वत्येतानि ते श्रव्निये नामानि" (सं ० ७ का । १ प्र १ ६ श्र ०) दति । एतेषां प्रदर्शनार्थलात् रमत्यादिकमपि द्रष्टयं। हे जुष्टे प्रिये मेव्ये वा ते जुष्टिं लदीयां प्रीतिं त्रभीय प्राप्तृयां। हे उपह्नते दु एही त्येवमागमना-यासाभिरनुजाते अहमपि त उपहर्व लदीयामनुजां अभीय प्राप्त्यां। श्रस्य यज्ञस्य येयमाशीः फलप्रार्थना सा मे सत्या भूयात्। ऋरेडता ऋनादरमकुर्वता मनसा तत्फलं साधियतुं शकीयं लत्पसादाच्छको भूयामं। मयानुष्ठिते। यं यज्ञः निः-श्रीणिमिव क्रमेण दिवमारोद्दत । केनापि वैक खप्रतिबन्धेन भंभी यज्ञसानारी हणं भंगाभावे तु यज्ञ त्रारी हत्येव। श्रारु च यस्यां दिवि यज्ञ इविभाजा देवा निवसनित तां दिवं खर्गप्रदेशविशेषं गच्छतु। तसिन् प्रदेशे गला सभायामुप-

विष्टा\* देवा येन मार्गेण इविभाजनशालां गच्छिन्ति तेनैव मार्गेणायं यज्ञो यज्ञमम्बन्धं इविर्देवानखेतु प्राप्नातु । तेन यज्ञेन तुष्ट इन्द्रः श्रसास्त्रिन्द्रयं यज्ञान्तरानुष्टानाय चतुरा-दिपाटवं दधातु खापयतु। तादृशानसान् राया यज्ञ-साधनानि धनानि यज्ञा उत करियमाणा यज्ञा त्रपि सचनतां श्रात्रयन्तां। श्राशिवः तद्यज्ञफलान्यसासु सन्त्। सा तादृशी लं नेाऽसान् प्रति सुप्रत्रिः सुषु प्रकर्षेण शत्रूणां हिंसिका मघोनी धनवती च भव। कल्पः। श्रवान्तरेडां प्रा-म्यमानामनुमन्त्रयते "जुष्टिरिम जुषख ना जुष्टा नीऽिम जुष्टिं ते गमेयं 'दति। हे अवान्तरेडे लं जुष्टिरिस प्रीतिरूपासि। ना श्रस्मान् जुषस्त प्रीणय। ना श्रस्माभिर्जुष्टामि मेवितामि। ते जुष्टिं लदीयां प्रीतिं गमेचं प्राप्तुयां। कच्यः। अन्तर्वेद्य-द्भिर्मार्जयते "मनो ज्यातिर्जुवतामाज्यं विच्छित्रं यज्ञ स-मिमं दधातु। रहस्यतिस्तनुतामिमं ने। विश्वे देवा इइ मादयन्तां" इति । मना च्यातिः मननीयाऽयमग्निः तत्तदा-इतिस्वाच्यं भेवतां। केनापि वैक खोन विच्छिन्निमं यज्ञं वैक च्यपि हारेण सन्द्धातु। ष्टहस्पतिः खयमेव ना ऋसा-दीयमिमं यज्ञं तन्तां। विश्वे देवा दृ यज्ञे मादयन्तां हणन्तु। कच्यः। वर्षिषदं पुरे। डाश्रमनुमन्त्रयते "ब्रभ्न पिन्वख ददता में मा चायि कुर्वता में मापदसत्' दति। यज्ञपुरुषवाची ब्रभ-भ्रब्दः। यज्ञो वै ब्रध्न इति श्रुतेः। हे ब्रध्न पित्रस्त श्रस्मान्

<sup>\*</sup> सभायामुपरिष्ठादिति तै॰।

[}

धान

पश्

ग्ने

स्य

**2**9

ΠŦ

T T

खिल जख प्रीणय। ददते। धनं प्रयक्कते। सम देशं धनं मा घीयतां। ऋषि तु उपचीयतां। यागं कुर्वते। सम मामध्यं मे। पदमत् मे। पचीयतां। ऋषि तु पुनः पुनर्वधतां। कन्यः। ऋयान्वाहायं पचित तमन्तर्वेद्यासत्रमिभन्तयते "प्रजापते-भागे। उखूर्जखान् पयखान् प्राणापाने। मे पाहि समानव्याने। मे पाह्युदानव्याने। मे पाह्यचिते। उखित्ये ला मा मे चेष्ठा अमुदामुक्षिन् लोके" दति। यद्ययन्वाहायं खिलजां भाग-खापि तेन प्रजापतेः पित्ते। यद्ययन्वाहायं खिलजां भाग-खापि तेन प्रजापतेः पित्ते। वात्रम्वमित्द्रं। स च भाग जर्जखान् बलवान् तङ्गोजिनां बलप्रदलात्। पयखान् चीरवत्वादुतमः, यदा चीरे पच्यमानलात्ययख्वः। ऋत एव चीरे भवतीत्येके दित स्वकार श्राहः। हे श्रन्वाहार्यं स लं शरीरगतान् प्राणादिवायुभेदान् पाहि। एक एव वायुः शरीरगतस्थानभेदात् कार्यभेदाच प्राणादिनामभिर्भिद्यते। खानभेदः के खिदुकः।

"हिंदि प्राणा गुदेऽपानः समाना नाभिसंस्थितः। उदानः कण्डदेशस्था व्यानः सर्वश्ररीरगः"॥ इति। उच्छासिनःश्वामी प्राणव्यापारः। मलमूच्योरधःपातनम-पानव्यापारः। भुक्तस्यान्तरसस्य शरीरे सास्येन नयनं समान-व्यापारः। उद्गारहिक्कादिस्दानव्यापारः। क्रत्सासु शरीर-नाडीषु व्याप्य प्राणापानद्याः सन्धिकाले शरीरस्य बलप्रदानं व्यानव्यापारः। श्रत एव क्रन्दोगा श्रामनन्ति "यदै प्राणिति स प्राणा यदपानिति स्रोऽपानः। श्रय यः प्राणापानवीः सिन्धः स व्याना यो व्यानः सा वाक् तस्यादप्राणवनपानन् वाचमिश्चाहरति। श्रता यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्मन्थनमानेः सरणं दृढस्य धनुष श्रायमनमप्राणवनपानः स्वानि करोति" (का॰ ३प्र॰ १३ ख॰) दति। एवं बक्कविधव्यापारहेत्वात् प्राधान्यं द्यातियतुं व्यानस्य दिक्किः। यदा
नागकूर्मक्षकरादिवायुविश्वेषाणामचान्तर्भावमिनेप्रेत्यापि पुनक्किः। हे श्रन्थाहार्यं तमचिते।ऽसि श्रपरिमिते।ऽसि दति
ब्राह्मणं दिचणाग्नावन्याहार्यं महान्तमपरिमितमोदनं पचतीति
स्वकारश्च। तस्नात् परकोकेऽप्यचित्ये ता तां ददामीति
श्रेषः। तेनाभिप्रायेण दीयमानत्वादमुच परकोके मे मम
भागाय मा चेष्ठाः चयं मा प्राप्नुहि। तस्नात् श्रहमप्रसिन्
कोके लां यथेच्छमनुभवामीति श्रेषः।

श्रच विनियोगसङ्ग्रहः।
"श्रियः प्राणित्रावदानं यो मेऽन्ति खामिभागदं।
द्राह्ययं सुरूपेति जुष्टिरित्यनुमन्त्रयेत्॥
मना ऽङ्गिर्मार्जनं ब्रघ्न पुराडाणं प्रजापतेः।
श्रन्वाहायं मन्त्रयेत मन्त्राः सप्तेह वर्णिताः"॥ दति।
दिति माधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयजुःसंहिताभाय्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके वृतीयोऽनुवाकः॥ ॥॥

[}

धान

पश्

ग्रेव

स्य

बर्हिपोऽहं देवयज्यया प्रजावान् भृयासं नराग्रः-संस्थाहं देवयज्यया पशुमान् भूयासमग्नेः स्विष्टहता ऽहं देवयज्ययायुषान् यज्ञेनं प्रतिष्ठां गमेयमग्नेरह-मुज्जितिमन्ज्जेष् सोमस्याहमुर्ज्जितिमन्ज्जेषमग्नेर-हमुर्ज्जितिमन्ज्जेषमग्नीषामयारहमुर्ज्जितिमन्ज्जेषमि-द्राग्नियारहमुर्ज्जितिमन्ज्जेषमिन्द्रस्थाहं॥१॥

उर्जितिमनूर्जेषं महेन्द्रस्याहमुर्जितिमनूर्जेषमग्नेः स्विष्टक्षते। इस्जितिमनूर्जेषं। वार्जस्य मा प्रसवे-ने। द्वाभेणोदंग्रभीत्। अयो सपत्वाः इन्द्रें। मे निया-भेणाधराः अवः। उद्वाभर्म्च नियाभन्च ब्रह्म देवा अवीर्टधन्। अयो सपत्नानिन्द्राग्नी में विष्वीनान् व्यस्यतां। एमा अम्मनाशिषो दोहंकामा इन्द्रवन्तः॥२॥

वनामहे धुष्टोमहि प्रजामिषं। रेहितेन त्वामि-देवतां गमयतु हरिभ्यां त्वेन्द्री देवतां गमयत्वेत-शेन त्वा सर्या देवतां गमयतु। वि ते मुख्यामि रश्ना विरश्मीन वियोक्ता यानि परिचर्तनानि। धृत्ताद्सासु द्रविणं यचे भद्रं प्रणा ब्रुताद्वाग्धान् देवतासु। विष्णाः श्रंयोर्हं देवयञ्चया यज्ञेने प्रतिष्ठां गमेयः सोमे-स्याहं देवयञ्चया ॥ ॥ सुरेता रेते। धिषीय त्वष्टुं रहं देवयञ्चया पश्चनाः कृपं पुषेयं। देवानां पत्नीर्मिर्गृहपंतिर्यञ्चर्या मिथुनं तथीर्हं देवयञ्चर्या मिथुनेन प्रभूयासं। वेदे।ऽसि वित्तिरिक्त विदेय कमीसि करणमिसि क्रियासः स्निनर्सि सिन्तासि स्नेयं घृतवेन्तं कुलायिनः रायस्था-ष्ट्रं सहिस्णं वेदो दंदातु वाजिनं॥ ४॥

इन्द्रेस्याइमिन्द्रेवन्तः सोमस्याइं देवयुज्यया चर्तु-श्रत्वारि श्रम्म ॥ ४॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे घष्ठप्रपाठके चतुर्थाऽनुवाकः॥ \*॥

हतीये अद्यखेडादिशागसानुमन्त्रणमुतं। चतुर्धे प्रेषा-इतिना प्रनूयाजादीनामनुमन्त्रणमुत्रते। कन्यः। प्रनूया-जानामिष्टमनुमन्त्रयते "वर्षिषे।ऽहं देवयञ्यया प्रजावान् श्व्यामं नराष्ट्रमस्याहं देवयञ्यया प्रग्रमान् श्व्याममग्नेः खिष्टक्षते।ऽहं देवयञ्ययायुग्नान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" दति। वर्षिनराष्ट्रमस्विष्टकः च्व्या प्रनूयाजदेवानामग्निविष्णेषाणां वा-चकाः। वर्षिनराष्ट्रमयागाभ्यां प्रजापितः क्रमेण प्रजाः प्रश्रंश्व ममजैति यजमानस्य तत्ताप्रार्थना युका। स्विष्टकः मन्त्रस्य [}

धान

पश्

भिव

स्य

Fq

M4

d

Ŧ

थाख्यातः । कन्यः । अयय यत्र होतुर्भिजानाति अग्निरिदं हिवरजुषतेति तद्यजमानमुज्जिति वाचयति "श्रग्नेरहम् ज्जिति-तनू जोष १ से। मखा इमु जितिमनू जोषमग्ने र इमु जितिमनू जोष-मग्नीवामयारहमुज्जितिमनू क्षेषिमन्द्राग्नियारहमुज्जितिमनू की-र्मिन्द्रसाहमुजितिमनू जेषं महेन्द्रसाहमुजितिमनू जोषमग्ने: स्वष्टकते। इमुज्जितिमनू च्लेषं 'दित। यिसान् काले होता ह्यमवाकं पठन् श्रग्निरिदं हिवरजुषतावी छधत मही वायाऽक्रतेत्यादीनि तत्तद्वेतासार्काणि वाक्यानि पठति ासिमन् कालेऽध्यर्येजमानं तत्तद्देवताविषयाणि उक्तित-।। क्यानि वाचयेत्। श्रमावास्थायां पार्णमास्यां वा यां यां वर्ता यजित ति हमनितिकम्य तदनुमारेण स्रक्तवाकभागा इच्चितिभागास्य प्रयोक्तयाः। पाठस्तु "त्रग्नेरसमुज्जितिं॰ शनुक्तेषं'' दति । त्राज्यभागदेवा < ग्रिईविः सेवित्वा तेन इविषा ष्ट्रा यज्ञविरोधिना ऽसरादोनभिभवन्नु खष्टं \* जयं प्राप्त-ान्। तदीयां तामुज्जितिमनु यजमाने।ऽदं पापहृपं वैरिख-। शिभवत्रुत्कष्टं जयं प्राप्ताऽस्मि । एवं सर्वच योज्यं। कन्यः। बाजवतीभ्यां यू इत्युभी वाजवत्या जपेत्। वाजभञ्दाऽस्ति थि। अर्धने। स्ते च्हने। वाजवत्याः, तथा ऋंने। र्यजमानेन जणमा-थारध्वर्युर्जुह्रपस्ता दे सुचा यूचेत् परस्परविपर्धामेनाप-। रचेत्। तत्प्रकारस्वसाभिरार्ध्वयवकाण्डे दर्शितः। पाठस्त

<sup>\*</sup> यचं इति तै॰। † उत्तं वाजवद्यार्थू इनमिति का॰।

"वाजस्य मा प्रसवेनोङ्गाभेणोदयभीत्। श्रथा सपताः दन्द्रो मे नियाभेणाधराष्ट्र श्रवः। उद्गामञ्च नियाभञ्च ब्रह्म देवा अवीत्धन्। अथा सपतानिन्द्राग्नी मे विषूचीनान् व्यखतां'' इति। इन्ह्रे। वाजस्थान्नस्थ प्रस्तिनिमित्तेन सुच ऊर्ध्वग्रहणेन मामुद्यभीत् उत्कर्षं प्रापितवान्। श्रथ सुची न्यकारेण मम सपत्नान् अधरान् चक्कृतान् अकरोत्। देवा ब्रह्म परिवृढं सुचा-रुद्वाहिनग्राहरूपं कर्मदयं अवर्धयन्। अथेन्द्राग्नी मम सपतान् विष्रचीनान् सर्वतः पलायमानान् यस्तां विनाणयेतां। कल्पः। श्रय यत्र हे। तुर्भिजानाति श्राशास्तेऽयं यजमाने। उसाविति तद्यजमानं यज्ञस्य दोहं वाचयति "एमा श्रमानाशिषो दोहकामा दन्द्रवन्तो वनाम हे धुचीमहि प्रजामिषं" दति। यिसान् काले होता सक्तवाकं पठनाशास्तेऽयं यजमानी ऽसावित्यादिवाक्यमुचारचित तिसान् कालेऽध्वर्धः यजमानं एमा श्रमित्यादियज्ञदे। हमन्त्रं वाचयति । स्र तवाके श्रायु-राशास्ते सुप्रजास्त्रमाशास्त दत्यादयः श्रायुराद्याशिषः समा-काताः। इसा त्राणिषः त्रयमन् मां प्रत्यागच्छन्तु। वयम-षायुरादिदो इं कामयमाना सत्या सप्रदेने न्द्रेण युक्त लादिन्द्र-वनाः तमिन्द्रं वनामहे भजामहे। तेन भजनेन पुत्रपात्राद्-प्रजामिषं दय्यमाणमनायुरादिकं घुचीमि । कामधेनुसदृशी-मिन्द्रदेवतां दुद्धासा। कल्पः। प्रस्तरं प्रच्चिमाणमनुमन्त्रयते "रोहितेन लाग्निरेवतां गमयतु हरिभ्यां लेन्ह्रो देवतां गमयलेतभेन ला स्टेंग देवतां गमयतु" दति। रेाहित-

[}

धान

पश्

म

₹¥

79

177

4

इर्वेतप्रशब्दा त्रयोन्द्रसर्वाणामयानभिद्धते । हे प्रसार तैर-श्वीरम्यादयस्वां स्वत्नवाकी तां तां तां देवतां गमयन्तु। कच्यः। परिधीन् विमुखमानाननुमन्त्रयते "वि ते मुञ्चामि रशना वि रस्रोन् वि योक्ता यानि परिचर्तनानि । धत्तादस्रासु द्रविणं यच भद्रं प्र णे। त्रूताङ्गागधान् देवतासु" इति । लोको ह्यार् स्तुरारो हणीयमसं रशनादिभिः सर्वता बद्वाति। तत्र रशनाशब्देन पलायनदार्श्वाय उद्रे बधमाना तन्त्रमयी चर्ममधो वा कच्छामिधीयते। रिक्सिणब्देन श्रथमुखे संलग्नी इस्तेनायनियमनार्थे। रज्जुविशेष उच्यते। योक्रामब्देनायं स्तक्षे बद्धमुपयुको रज्जुविशेषः। पलायनस्य पुरतः पृष्ठतञ्चापसरणं वारिवतुमुरःपुच्छादै। बन्धनापयुक्ता रज्जुविश्रेषाः परिच-र्तनभव्देनीचानी। श्रयवद्ग्नेः परिधया रक्षनादिखानीयाः। हे अग्ने तव बन्धन हे ह्रन् परिधि रूपान् रशनादीन् विमुञ्जा-मि। तदिमोकेन मनुष्टस्वं श्रमासु द्रविणं धेहि। यचान्य-द्भद्रमन्त्रपानादिकं तदयसासु धेचि। श्रसादीयचिवर्भुनु देव-तासु भागधान् इवि:प्रदान् श्रसान् प्रकर्षेण ब्रूहि। कल्पः। श्रंयुवाकमुक्तमनुमन्त्रयते "विष्णीः श्रंयोरचं देवयञ्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेंचं'' दति। शंयुशब्दः सुखिमश्रं ष्ट्रस्यतिपुचं ब्रूते। तेन ग्रंयुं वार्दस्यत्यमिति ब्राह्मणोक्तेः। स च वक्रषु कार्येषु व्याप्नुवन् विष्णुरित्युच्यते। तस्य परितेषदेतुलात् परिधि-प्रहरणं तदीया देवयच्या तया यजमानाऽचं क्रत्ज्ञयज्ञेन निष्यनां प्रतिष्ठां फलं गमेयं प्राप्नुयां। कल्पः। पत्नीसंयाजा-

नामिष्टमनुमन्त्रयते "सामसाइं देवयञ्चया सुरेता रेता धिषीय। लष्टुर इं देवयञ्यया पञ्चह्ना १ रूपं पुषेयं ' दति। श्रयेतरावृपसमस्ति "देवानां पत्नीरग्निर्ग्हपतिर्यञ्चस मिथ्नं तयारहं देवयज्यया मिथुनेन प्रभ्रवासं" इति। चतुर्धां पत्नी संयाजानां क्रमेण सामस्त्रष्टा देवपत्था ग्रहपत्यग्निरित चतखो देवताः, तच सामख रेताधारणाभिमानिलात् तदीययागेना इं रेता धिषीय धारयेयं। दिविधं हि रेत:। बन्ध्यम्त्यादकञ्च। तच बन्ध्यचा हत्तये सुरेता इति विशे-खते। लष्टा तु निषिक्षं रेतः पश्चादिरूपेण विकारयते। श्रतसद्यागेन पद्भारूपं पुषेयं पुष्यासं। मिथुनलिसञ्चर्धमेकस्मि-नेव मन्त्रे हतीयचतुर्घदेवते समस्रेते। या देवपत्थी यस ग्टहपतिरशिः तदुभयं मिलिला यज्ञमखन्धि मिथुनं। तदीय-यागेना इमिप मिथुनेन पुचपुची रूपेण प्रकृष्टी स्थासं। कलाः। वेदे यजमानं वाचयति "वेदाऽसि वित्तिरसि विदेय" द्रह्या-उन्तादनुवाक छिति। वेदे निहिते सतीति भ्रेष:। अन्तर्वेदि वेदं निधाधेति सचानारे दर्भनात्। पाठसु "वेदाऽसि वित्तिरसि विदेय कर्मां सि कर्णमिस क्रियासः सनिरिध सनितासि मनेयं घृतवन्तं कुलायिन रायसोष सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनं" इति। वेदे । क्षेत्रसात्यस्य वाकासार्थे। विक्तिर-मीत्यनेन खष्टीक्रियते। हे दर्भमय लं वेदनामामि तस्य नानो ऽयमर्थः । वित्तिर्द्रयलाभसाधनिमिति । त्रतस्त्रत्रसादेन त्रतं धनं विदेय सभेच। तथैवापरि व्याखोयं। कर्मासि कर्मनाम-

धान

पश्च ग्रे

₹<mark>य</mark>

CCP.

कमि तस्य व्याख्यानं कर्णमधीत । क्रियतेऽनेनेति कर्णं वेदीसमार्जनं भस्नाध्यूहनादिमाधनमित्यर्थः। त्रतस्वया समा-र्जनादिकं क्रियामं। तथा लं सनिरिष्त सनिनामासि। तद्या-स्थानं सनितासीति। धनस्य दातासीत्यर्थः। त्रतस्वत्रसादेन सनेयं धनस्विगादिभ्या देयासं। किञ्च भवान् मद्यं राय-स्थाषं धनपृष्टं ददातु। कीदृशं। घृतवन्तं घृतादिभोजनसा-धनसन्द्रं। कुलायिनं निवासहेतुबद्धग्रदेशेपेतं। सहस्रिणं सहस्रक्षचादिसञ्चीपेतं। वाजिनं भोज्यान्तसन्द्रद्रं।

श्रव विनिधागमङ्गृह:।

"वर्षिम् विभिरन्याजात्मन्तयेत् सक्तवाककं।
श्रिप्तेरियष्टिभिवाजदाभ्यां यूहेत् सुनी तथा॥
एमा स्वनामग्रहणं रोहीति प्रसारं विभिः।
वि ते परिधिमोचन्तु विष्णोः श्रं श्रंयुवाककं॥
विभिः सोमेति संयाजान् वेदो वेदाभिमर्शनं।
श्रमुवाके चतुर्थेऽसिन् चयाविश्वतिरीरिताः"॥

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे षष्टप्रपाठके चतुर्थीऽनुवाकः॥ \*॥

श्राण्यायतां ध्रुवा घृतेनं युद्धं यंद्धं प्रति देव्यद्धाः।
सूर्याया जधा ऽदित्या उपस्यं उरुधारा पृथिवी युद्धे
श्रास्मन्। प्रजापतिर्विभानामं लोकस्तस्मिः स्वा द्धामि

सृह यर्जमानेन सद्सि सन्ने भूयाः सर्वमिस सर्वे मे भूयाः पूर्णमेसि पूर्णं मे भूया ऋशितमिस मा में श्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजे। मार्जयन्तां दिशि-णायां ॥ १॥

द्शि मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीचां दिशि गृहाः प्रावी मार्जयन्तामुदीचां दिश्याप श्रीषधयो वनस्पत्तेयो मार्जयन्तामुधीयां दिशि यज्ञः संवत्सरा यज्ञपंतिमीर्जयन्तां विष्णोः क्रमीऽस्यभिमातिहा गा-यचेण छन्दंसा पृथिवीमन् विक्रमे निभिक्तः स यं दिषो विष्णोः क्रमीऽस्यभिश्वास्तिहा चैष्ठुभेन् छन्दंसान्तरि-स्नमन् विक्रमे निभिक्तः स यं दिषो विष्णोः॥ २॥

क्रमीऽस्यरातीयता हुन्ता जागतेन छन्दंसा दिव-मनु विक्रमे निभिक्तः स यं दिष्मा विष्णाः क्रमीऽसि शवूयता हुन्तानुष्टुभेन छन्दंसा दिश्रोऽनु विक्रमे नि-भिक्तः स यं दिष्मः ॥ ३॥

दक्षिणायाम्न्तरिष्ठ्मनु विक्रमे निभिक्तः स यं दिषो विष्णोरेकान्नविश्यचे ॥ ५ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके पच्चमोऽनुवाकः॥ \*॥ म्प ॥ प

[9

धान

पश्

मे

₹¥

चतुर्घे त्रन्याजादिशेषहीमानुमन्त्रणमुत्रं। पञ्चमे ला-णायनादिसन्ता उचान्ते। कन्यः। ध्रवासाणायमानासन्-मन्त्रयते "श्रायायतां पुना घृतन यज्ञं यज्ञं प्रति देवयद्भाः। सर्याया जधाऽदित्या उपय उरुधारा पृथिवी यज्ञे श्रसिन्" इति। यशं यशं प्रति तां तामार्क्षतं प्रति देवयञ्चा देवान होत्सिच्ह ह्या च्हित्रसः पर्याप्तेन घृतेनेयं प्रवा त्राषायतां प्नः प्नः पूर्यतां। जधःशब्देन पयः पूर्णस्तनमञ्जाऽभिधीयते। सर्याग्रब्देन जपा प्रादित्यपत्नी विवच्यते। तत्पत्नीलञ्च नचनेष्टावासायते। उवा वा श्रकामयत। प्रियाऽऽदित्यस्य सुभगा स्थामिति (त्रा॰का०३।प्र०१।श्र०६) इति। द्वप्रब्दे। ऽधा हर्तयः। यथा सर्वाया गारूपधारिखा ऊधः पयः-पूर्णं तथा भुवा घृतेनाषायतां। किञ्च। ऋदित्याः वेदि-रूपायाः पृथियाः उपखे उत्सङ्गे मेथं भुवा उह्धारा महा-धारा मदा पुनः पुनः सिचामानाभिराज्यधाराभिर्पेता सती श्राष्यायतामिति भेष:। श्रत एव पृथिवी विस्तीर्णा सती सर्वस्मिन् यज्ञे सन्यगायायता । कन्यः । त्रय याजमानभागं प्राञ्चाति "प्रजापतेर्विभान्नाम लोकसस्मि एस्ला दधामि सह चजमानेन" दति। यद्यपि खर्गादिलाकाः सर्वे प्रजापतिना स्टलात्तसम्बन्धिनः तथायकर्मस्रमिलेन यजमानान प्रति विश्रेषेण न भान्तीति नास्ति तेषां विभान् शब्दवाच्यलं। सूलो-कानु कर्मभूमिलेन यजमानानां विशेषेण भाषमानलादिभान-प्रबद्धाः। विभानामके प्रजापतिमबन्धिनि तसिन् भूकोको

हि इविभागभवकेण यजमानेन मया मह लां खापयामि। कल्यः। पूर्णपाचे यजमानं वाचयति "सद्सि सन्ने भ्रयाः सर्वमिस सर्वे मे भ्रया: पूर्णमिस पूर्ण मे भ्रया अचितमिस मा मे जेष्ठाः" दति। पूर्णपाचे त्रानीयमाने त्रध्वर्यणेति भेषः। हे पूर्णपात्र लं सदिस संयवनादिकार्यकारितया शासनमि। श्रतो सम फलप्रदानेन सङ्ख्याः। सर्वेमिस सत्सेकेन वच्छ-माणेन प्राच्यादिमर्वेदिग्याप्तमि । त्राता ममापेचितं सर्वे कार्यं कर्तुं चमं ऋयाः। ऋज्ञिः पूर्णमिष । ऋतो मम प्रयोजनं सम्पूर्णं कर्तुमृद्युतं भ्रयाः। ऋचितमसि पूर्णलादेव लं चयरहि-तमि। श्रतो मम कार्यकर्णे मा चेष्टाः चयं मा प्राप्ति । कल्पः। दिश्रो खूहित "प्राच्यां दिश्रि देवा च्हिलेजा मार्ज-चनां दिचणायां दिशि मासाः पितरे। मार्जयन्तां प्रतीचां दिशि ग्रहाः पश्रवा मार्जयनाम्दीचां दिखाप श्रीषधयो वनस्पतया मार्जयन्तामूर्धायां दिशि यज्ञः संवत्सरा यज्ञ-पितर्भार्जयन्तां" द्रति । "ऋत्विग्देवाद्यभिमानिनः सर्वे प्राणिने। यागं द्रष्टुं प्राचादिदिचु निवमन्ति । त्रत एव ब्राह्मणमादा-यते। सर्वाणि वै अतानि व्रतमुपयन्तमनूपयन्तीति। मास-ग्रहादीनामचेतनलेऽपि तदिसंसानिनः पुरुषा दच विविच-ताः। श्रम्तर्धानादिशक्तियागादेतेषामदर्भनमविषद्धं । त एते देवादयः तस्त्रां तस्तां दिशि मां ग्रेशियन्त्। कन्यः। श्रथी-

<sup>\*</sup> ऋ लिउदे चादा॰ इति ते॰।

<sup>†</sup> रतेवां दर्भनमविष्द्रमिति तै॰।

<sup>‡</sup> ताः श्रीधयन्तामिति का॰।

eef

पात्थाय दिचिणेन पदा विष्णुक्रमान् क्रमते "विष्णोः क्रमो ऽखिभमाति हा गायचेण क्रन्दमा पृथिवीमन् विक्रमे निर्भक्तः स यं दियाः। विष्णोः क्रमोऽस्थिभगस्तिहा चैष्ट्भेन कन्ट्सान्त-रिचमनु विक्रमे निर्भतः स यं दियाः। विष्णाः कमोऽस्यराती-यते। इन्ता जागतेन छन्दमा दिवमनु विक्रमे निर्भतः स यं दियाः। विष्णोः क्रमोऽसि श्रवूयते। इन्तानृष्टुभेन क्रन्द्सा दिशोऽनु विकासे निर्भक्तः स यं दियाः" इति चतुर्भिर् श्रनु-कन्दमं हतीये चतुर्थमनुवर्तयति। न चतुर्थाय प्रकामति। नाइवनीयमुपात्धेति इति। हतीये पदेऽवस्थाय चतुर्थमन्त्रं पठेत्। चतुर्घमन्त्राय प्रक्रमं न कुर्यात्। किन्तु मन्त्रमन्तरेण द्धणोमेव चतुर्थं प्रक्रमं कुर्यात्। तं प्रक्रमं कुर्वन्ना इवनीयं ना-तिकामेत्। किन्वाइवनीयात्यञ्चादेव वेदिमध्ये चतुरः प्रक्र-मान् समापयेत्। मन्त्रार्थसु । श्रव यजमानः खातानं वि-ष्णुलेन भावयेत्। चतुरः प्रक्रमणप्रदेशान् पृथियादि लोक-रूपलेन भावयेत्। गायत्रादिक्रन्दे।ऽभिमानिदेवताः तेषां प्रक्रमाणामनुगाहिकाः। श्रश्मिमातिशब्दा नर्कप्रदं पापमा-चष्टे। पामावा ऋभिमातिरिति अतेः। हे प्रथमप्रक्रम लं पापघाती विष्णोः क्रमे। असे । गायत्रीक्रन्दोदेवतया त्रन्-ग्रहीते। उहमेतलादेशक्यां प्रथिवीमनुख्या विक्रमे पादं प्रचि-पामि यं श्रमिमातिं वयं दिशः साऽभिमातिः निर्भक्तोऽसा-व्यदेशात् नि:सारितः। एवमुत्तरच चोच्छं। श्रभिशस्तिरस्यै-रापादिताऽपवादः। रातिर्दानं द्रव्यलाभः। तिवारणम-

रातिः। तदिच्छनो विरोधिने। ऽरातीयतः। हतीयप्रक्रमस्तान् इन्ति। प्रचुलं हिंसकलं। तदिच्छन्ते। वैरिणः प्रचूयतः। चतुर्थ-प्रक्रमस्तान् हन्ति॥

श्रव विनिधागमङ्गृहः।

"श्राणा ध्रुवाणायनं स्थात् प्रजा स्वाम्यंश्रभन्तणं।

सदमीति प्रणीतानां धाराया श्रभमन्त्रणं॥

प्राच्यान्तु पञ्चभिः सिञ्चेत् क्रमेदिण्णां चतुष्टयात्।
श्रनुवाके पञ्चमेऽस्मिन् मन्त्रा द्वादश वर्णिताः॥

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुःसंहिताभाष्टे प्रथमकाण्डे षष्टप्रपाठके पञ्चमे।ऽनुवाकः॥ ०॥

अगन्म सवः सर्वरगन्म सन्दुर्शस्ते मा हित्स यने तप्रतसी ते मा देखि सुभूरित श्रेष्ठा रक्षीनामायुधी श्रस्यायुमें धेहि वचीधा श्रीत वची मिय धेहीदम्ह-मुमुं सार्वयमाभ्या दिग्भ्याऽस्ये दिवीऽस्माद्निरिष्ठा-द्स्ये पृथिया श्रसाद्नाद्यानिर्भजामि निर्भितः स यं दिष्मः॥१॥

सं ज्योतिषाऽभूवमैन्द्रीमा हतमन्वावंति समृहं प्रज-या सं मया प्रजा समृहः रायस्योषेण सं मया राय- पर ग्रे<sup>ड</sup> स्य

[}

धान

=4 |E | Q

7

स्पोषः सिमंडा अग्ने मे दीदिहि समेडा ते अग्ने दी-ह्यासं वस्मान् यज्ञो वसीयान् भूयासमम् आय्रेषि पवस् आ स्वोर्जिमिषेच्च नः। आरे वाध व दुच्हुनां। अग्ने पर्वम्य स्वर्धा अस्ने वचेः स्वीर्थं॥ २॥

द्धत्योषं र्यिं मियं। अभे यहपते सुग्रहपतिर्हं त्वया गृहपंतिना भूयासः सुग्रहपतिमया त्वं ग्रहपं-तिना भूयाः श्रतः हिमास्तामाशिषमाश्रीसे तन्तेवे ज्योतिषातीं तामाशिषमाश्रीसेऽमुष्ये ज्योतिषातीं। वस्त्वा युनित्त स त्वा विमुद्धतु। अभे वतपते वतमं-चारिषं तदंशकं तन्भेऽराधि। यशो वंभूव स आ॥ ३॥

व्भूव स प्रजंशे स वार्धे स देवानामधिपितर्वभूव सो श्रमाः श्रधिपतीन करातु व्यः स्थाम पत्या रयोगां। गामाः श्रमेऽविमाः श्रश्वी यशे नृवत्संखा सद्मिदंग्रमृष्यः। इडावाः एषा श्रमुर प्रजावान् दोधा र्याः पृथुवृक्षः सभावान् ॥ ४॥

दियाः सुवीर्यः स आ पर्श्वविष्णा ॥ ६॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड षष्ठप्रपाठके पर्छाऽनुवाकः॥ •॥

White tare the control of the contro

पञ्चमेऽन्वाके श्राणायनादिमन्त्रा वर्णिताः। श्रवं षष्ठे स्र्यापखानादिमन्त्रा उचानो। कलाः। श्रथानैव तिष्ठनाइ-वनीयम्पतिष्ठते "श्रगना सुवः सुवर्गना सन्दृशको मा किल्सि चनो तपसासी ते मा दृत्ति । त्रादोन सुव: शब्देन कर्मण: फलभागभूमिरभिधीयते। दितीयेन सुवः प्रब्देन मोचदार-भूत श्रादित्यलोकः। हे श्राहवनीय लत्प्रसादात् प्रथमं फलभागस्थानं सपुचपीचा वयं त्रगना। तता मोचदार-मादित्याची वं त्रागना। तदर्थम इंतत सन्दूशः कटाचाना किति विच्छिनो मा भूवं। लद्धं यत्तपे। साभिरनुष्ठास्रते तसी तपसे ते तवानुग्रहान्मा दृचि श्रा समन्तात् दृका वि-च्छिनो मा सवं। कल्पः। त्रयादित्यमुपतिष्ठते "सुभूरिस श्रेष्ठी रक्षीनामायुधी श्रस्टायुमें धेहि वर्चीधा श्रसि वर्ची मिं धेहि" द्रति। हे श्रादित्य लं सुभूरिस। सुष्टु भवत्युदे-तीति सुभः। रासीनां रिक्षयुकानां चन्द्रादीनां मध्ये श्रेष्ठा ऽमि। त्राय्वः स्थापयितासि। त्रते। स्यायुः स्थापय। वर्चीधा श्रमि वर्च: ब्रह्मवर्चमं मिथ धेहि ब्रह्मवर्चमं मिथ स्थापयेति तस्यार्थः। कलाः। श्रयमेया लाकम्या साहयं निर्भनित "इद-महममुं भावयमाभी दिग्भीऽसी दिवीऽसादनारिचादसी पृचिया श्रसादनादानिर्भजामि निर्भतः स यं दिशः" इति। चा भावया मदीया वैरी पृथियादिलाक चये प्राचादिदिचु मम विरोधमाचरित मदीयमनाद्यं च अपिन होर्षति, अमुं श्राद्वयं ततः पृथियादेः निर्भेजामि शीष्रमेव निःसारयामि।

[]

धान

पइ

मे

स्य

FQ T q

द्दानीं विरोधमनाचरन्तमपि कालान्तरे तदाचरणगङ्खया यं आह्यं वयं दिवाः माऽपि निःमारितः। कन्यः "सं ज्या-तिषाऽभ्रवं'' द्रखात्मानं \* प्रत्यभिन्द्रपति। श्रहमादि खञ्चे।तिषा ममभूवं मङ्गता भूयामं। कन्यः। द्विणमंगमभि पर्यावर्तते "ऐन्द्रीमान्तमन्वावर्ते" इति । परमैश्वर्ययोगादादित्य इन्द्रः । तदीयमावर्तनमन् ऋहमपि प्राद्विण्येन ऋावर्ते। कन्यः। श्रधोदङ्पर्यावर्तते "ममइं प्रजया मं मया प्रजा समइू रायस्थेषिण सं मया रायस्थेषः "इति। ऋहं प्रजया सङ्गतो भूयामं प्रजा च मया सङ्गता भूयात्, तथा रायसोषिण सङ्गती भ्रवासं रायसोषो मया सङ्गतो भ्रयात् मां चाजवतु। कच्यः। श्रयाद्यनीये समिधमाद्धाति "सिम्ह्री श्रग्ने मे दीदि ि ममेद्धा ते श्रो दीधामं" दति। श्रत समिलचेपाय खाडेति प्रब्दोऽधाहतः। हे त्रग्ने त्रनया समिधा प्रदीप्तस्वं मे मद्धें दीदि इधिष्छ। तव दीपियता इमिप लत्रमादा द् दीप्ती स्यामं। कलाः। त्रधाहवनीयमुपतिष्ठते "वसुमान् यज्ञी वसीयान् भ्रयामं" इति । ऋयं यज्ञस्वत्रमादात् वसु-मान् धनवान् श्रहमपि लल्पमादात् वमीयान् वसमत्तरी भ्रयासं। कन्यः। श्राग्निपायमानीभ्यां गाईपत्यम्पतिष्ठते। श्रम त्रायू १ वि पवसे उम्रे पवस्वेति। पाठस्त "श्रम त्रायू १ वि पवस त्रा सुवार्जमिषञ्च नः। त्रारे बाधस्त द्व्यनां। त्रज्ञे पर्वस खपा असी वर्जः सुवीयें दधत्ये। वर्ष मिथ"

<sup>\*</sup> उरः प्रति चात्मानं प्रति चे भिन्दणते इति ना॰।

इति। हे अग्ने पुत्रपात्रादियुक्तानामस्माकमार्यूषि पत्रसे मा-धयमि अपसत्युं परिचरमोत्यर्थः। ना अस्रभ्यं ऊर्जं बर्जं इषमञ्ज्ञ आ समनात् सुव प्रेरय देही त्यर्थः। दुक्कृनां वैरि-मेनां त्रारे दूरे वाधस्त्र निराकुरः। सकारान्ते।ऽपः ग्रब्दः कर्भवाची। भ्रोभनमपः कर्म यखामा खपाः। हे श्रग्ने लंखपा श्रमि श्रसान् पवस शोधय। मिय ब्रह्मवर्चमं व्यवहारसामधं पे। वं पृष्टिं रियं धनच्च स्थापय। कन्यः। त्रय गाईपत्यम्प-तिष्ठते "श्रग्ने ग्रहपते सुग्रहपतिरहं ल्या ग्रहपतिना भ्रया-स् सुगृहपतिर्मया लं ग्रहपतिना भूयाः शत्र हिमा मह्य-ममुग्ने ज्यातिश्वतीं तामाशिषमाशासेऽमुग्ना" दति। अमुग्ना इति यावन्ते। उस्य पुत्रा जाता भवन्ति तन्तव इत्यन्तत इति। यद्ययत्र "तामाभिषमाभासे तन्तवे ज्यातिभातीं तामाभिषमा-भामेऽम्ये च्यातिभानीं" दत्याकायपाठः तथाष्यदः भव्दस्थात्यन-पुत्रविषयतात्तन्तु अब्दस्यानुत्यन्तपुत्रविषयताचायं क्रमाऽन्याय द्त्यभिष्रेत्य भाखान्तरानुमारेण स्वचकारो मन्त्रं पपाठ। श्रयं गाईपत्थाऽग्निरस्मिन् ग्टहे सर्वदा धार्यमाणलात् ग्रह-पति:। हे ग्रहपतेऽग्ने ग्रहपतिना लयाऽनुग्रहीते।ऽहं सुष्ठु ग्टहपतिर्श्वामं लमपि ग्टहपतिना मया पूजितः सुष्टु ग्टहपति-र्भ्रयाः। इमाबदो हमन्तवाची सन् संवत्सरमुपलचयति। अतमंबत्धरानियमिन्धानाऽइं तन्तवे अनुत्यन्वज्ञपुत्रात्यत्तये ज्यातिश्वतीं तदुत्पत्तिप्रकाशनसमर्थां तामाशिषमाशास श्रम्श्रे खत्यबद्धपुत्राय देवदत्तादिनामकाय चोतियती श्रतिबृद्धि-

[]

धाः

पर मे

FŦ

T

q

प्रकाशनसमर्थां तामाणिषमाशासे। कन्यः "कस्वा युनिक स ला विमुचतु" इति यज्ञं विमुच्चतीति। कत्रब्दः प्रजापति-माचछे। हे यज्ञ पूर्वे यः प्रजापितः लां युनिक युक्तवान् स एवेदानों लां विमुच्चतु । कन्यः । श्रथादवनीये समिधमाद-धाति "अग्रे व्रतपते व्रतमचारिषं तद्शकं तन्मेऽराधि" इति। यज्ञरूपस्य वतस्य पते हे त्रग्ने लग्नसादादिदं वतं चरितवा-निसा। तद्वतं समापियतुमधनं धनोऽभूवं। सदीयं व्रतं श्रराधि मन्द्रमञ्जत्। कन्यः। श्रय यज्ञस्य पुनरालकां जपति "यजो बस्तव स आ बस्तव स प्रजञ्जी स वारुधे स देवाना-मधिपतिर्वस्व मा श्रासार श्रधिपतीन् करोत् वयर खाम पतथा रयोणां" इति। इदानीमनुष्ठिताऽयं यज्ञी बस्रव मम् र्णाऽभूत्। म यज्ञ त्रावस्रव पुनर्पाट्तो भवत्। म यज्ञः प्रजज्ञे श्रसान् श्रनुष्ठात्वन् प्रज्ञातवान्। श्रत एवासाद्भृदे म यज्ञी वार्छे पुन: पुनरनुष्ठानेन वर्धतां। म यज्ञीऽस्माभि-रिज्यमानानां देवानामधिकं पालयिता भवतु। स यज्ञी ऽस्नानप्यधिपतीन् ऋधिकमनुष्ठानस्य पास्तकान् करोतु । वय-मपि तस्य यज्ञप्रवस्य प्रसादात् रयोणां यज्ञसाधनानां धनानां पतयो स्यासा। कन्यः। श्रथ प्राङ्काम्य जपति "गामार् त्रग्नेऽविमार् त्रत्री यज्ञो नृवत्यखा सदिमदप्रस्थः। इडावार एषा श्रसर प्रजावान् दीची रिवः पृथुवृष्तः सभा-बान्' इति। हे अग्ने पुनरावर्तनाय प्रार्थमानी यज्ञ एतै-विंशेष वैदिशिष्टी भूषात्। बहवी गावीऽस्य सनीति गामान्।

एवं ऋविमान् ऋशीति योज्यं। नृवत्मखा ऋतियूपैर्मनुखेर्युक्ता देवाः सखायो यस्य यज्ञस्य तादृशः। सदिमित् सदैव। सर्वेषा-मप्रस्थ्योऽनिभभवनीयः। इडावान् ऋत्वान् प्रजावान् बद्ध-पत्यप्रदः। दीर्घः पुनः पुनरनुष्ठानादिविच्छिन्नः। रियः बज्ज-धनोपेतः। पृथुबुधः विस्तीर्णमूलः, मन्त्रेयनुष्ठानेषु च मूल-भूतेषु वैकन्त्यरितः। सभावान् ऋविकलं यज्ञं द्रष्टुमिच्छन्या महत्या विदत्सभया युक्तः। ऋसः प्राणः सेऽस्थास्तीत्यसुरः, हे ऋसुर प्राणवन्त्रश्चे एष पुनः प्रार्थमाना यज्ञ डक्तविशेषण-विशिष्टो भूयात्।

श्रव विनिधागमङ्गृहः।

"त्रगन् पूर्वाग्युपछानं सुभूभानो स्पिछितिः।

इदं निः सार थे च्छनुं संच्यातिषाभिमर्शनं॥

ऐन्द्री प्रदिचणावृत्तिः समहं तिद्वपर्ययः।

समिद्धः सिदाधानं वसु पूर्वाग्युपछितिः॥

श्रग्न त्रायू विभिर्मन्तैरपराग्नेरपछितिः।

कस्वा यज्ञविभानः छादग्ने तद्वतमुत्स्चेत्॥

धन्नेति पुनरास्कां जणेद्गोमां स्तु गोमतीं।

षष्ठे उनुवाक एतस्मिन्मन्ताः पञ्चद्शेरिताः"॥

श्रथ मोमांसा। नवमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितं।

"त्रगन्तादेः खर्गदेवा हेद्व यदा प्रचादितं।

श्राद्या सिङ्गी मेष्टमङ्गस्यापूर्वाकाङ्कितस्ततः"॥

दर्शपूर्णमासयोर्मन्त्री सुता। श्रगन्म सुवित्योकः। श्रग्नेर-

[]

धाः

इम् जितिमनू जिपित्यपरः। तया हमयाः क्रमेण खर्गदेवाः प्रयोजको। लुतः। ति जिद्गदर्णनात्। तथा मित मी यें चहं निर्वपेद्र ह्यवर्षमकाम दत्यत्र खर्गाम्यारभावात्रास्यू इ दित प्राप्ते
ज्ञूमः। चे दितं यदपूर्वं तस्येव फललेन अनुष्ठेयतया दितकर्तयताकाङ्गा युका। तता मन्त्रयोरपूर्वलं प्रयोजकं। तथा
सित विक्रती अगना ब्रह्मवर्चमं स्वर्यखा इम् जितिमनू जेषिनत्येवं मन्त्रयोग स्वर्षः॥०॥

इति माधनीये वेदार्थप्रकाणे कष्णयजुः संहिताभाखे प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठाऽनुवाकः॥ \*॥

यथा वै संस्तिसोमा एवं वा एते संस्तियज्ञा यहंश्रीपूर्णमासी कस्य वाहं देवा यज्ञमागच्छिन्त कस्य वा
न बहुनां यजमानानां यो वै देवताः पूर्वः परिगृह्याति स एनाश्रो भूते यंजत एतदै देवानामायतेनं
यदाहवनीयाऽन्तराभी पंश्रुनां गाहिपत्या मनुष्याणामन्वाहार्यपर्चनः पितृणाम् शिं यह्याति स्व एवायतेने
देवताः परि ॥ १ ॥

गृह्णाति तास्रो भूते यंजते वतेन वै मेध्योऽग्नि-वत्पतिक्रास्त्रणा वत्धद्वतम्पेषयन् ब्र्याद्ग्रे वतपते वृतं चरिष्यामीत्यभिवै देवानां वृतपतिस्तस्मा एव प्रतिप्रोच्यं वृतमालेभते विर्षि पूर्णमासे वृतस्पैति वृत्सैरमावास्यायामेतडोतयारायत्तनमुपस्तीर्थः पूर्व-श्वामिरपर्श्वेत्याहर्मनुष्याः॥२॥

दन्ना उपस्तीर्णमिक्किन्त ितमुं देवा येषां नवी-वसानमुपीसिंक्षे यथ्यमाणे देवता वसन्ति य एवं विद्वानिध्रमुपस्तृणाति यजमानेन ग्राम्यार्श्व प्रश्वीऽव-रुध्या त्रार्ण्याश्वेत्या हुर्यद्वाम्यानुप्वसित् तेन ग्राम्या-नवंदन्द्वे यदीर्ण्यस्याश्वाति तेनीर्ण्यान्यदनीश्वानु-प्वसित्पित्वदेवत्यः स्यादार्ण्यस्याश्वातीन्द्र्यं॥३॥

वा ऋषार्ण्यमिन्द्रियमेवात्मर्थत्ते यदनीश्वानुप्वसेत् स्रोधिकः स्याचदंश्वीयाद्रुद्रीऽस्य पृश्चनिभमेन्येतापीऽ-श्वाति तन्नेवीशितं नेवानिशितं न स्रोधिको भविति नास्य रुद्रः पृश्चनिभमेन्यते वज्ञो वै यज्ञः स्रुत् खलु वै मनुष्यस्य सार्वय्यो यदनाश्वानुप्वसित् वज्ञेणैव सा-स्रात् सुधं सार्वय्यः इन्ति ॥ ४॥

परि मनुष्या इन्द्रियः साम्राचीर्णि च॥०॥ इति तैत्तिरोयसंहितायां प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः॥ \*॥

एतैः षड्जिरन्वाकैर्याजमानमन्ता उदीरिताः। श्रथान्-वाकपञ्चकेन याजमानबाह्मणमुखते। तचास्मिन् सप्तमानुवाके देवतापरिग्रहादिविधीयते। श्राहवनीयादिखाग्रिखध्यर्णान्वा-धीयमानेषु तसिन्नवाधानकाले यजमानीऽच्छिट्रकाण्डे न्ना-बातान् अग्निं ग्रहामीत्यादिमन्त्रान् जपेत्। सेाऽयं देवतापरि-यहः, श्रमा चापसम्बद्धचे विस्पष्टः। श्रापसम्बेरिशं ग्रहामी-त्यादिमन्त्रानुचार्येदमाह, श्राहतनीयेऽनाधीयमाने जपती-ति। अन्तराग्नी पथव दति मन्त्रमुचार्येदमाइ, अन्तराग्नी तिष्ठन् जपतीति। इच प्रजा दत्यादिमन्त्रदयमुचार्येदमाच, गार्चपत्यमिति। श्रन्वाधीयमानमनुमन्त्रयत इति श्रेषः। श्रयं पित्वणामिति मन्त्रमुचार्येदमाइ, द्विणाग्निमिति। अवापि पूर्ववदाकाशेषः। तमिमं देवतापरिग्रचं विधातुमादौ प्र-सीति "यथा वै सस्तमामा एवं वा एते सस्तयज्ञा यहर्ष-पूर्णमाची कस्य वाद देवा यज्ञमागच्छन्ति कस्य वान बह्ननां चजमानानां यो वै देवताः पूर्वः परिग्रह्वाति स एनाश्वी भूते यजते'' इति। एकस्मिन् काले संहत्य प्राप्ताः सस्ताः सामा: सामयागा एकसिम्त्रेव वसन्तता बह्ननां यजमानानां सामयागाः संहत्य प्रायन्ते। एवसेव बद्धनां यजसानाना-मेते दर्भपूर्णमासक्या यज्ञा एकसिन्नेव पर्वेषि संहत्य प्रायन्ते। देवता या न्यादया या एवेकस यजमानस ता एवान्यसापि। तथा यति देवानां मनसि सङ्घटमुत्पद्यते तत्सङ्घटमद्याब्देन द्यात्यते। देवानां पचपातस्थानुचितलात्। कस्य यजमानस्य

<sub>षाः</sub> पइ मे

[]

मे स्ट

FC T

T 9 थर्ज देवा त्रागक्किना कखवा यर्ज नागक्कनीति। मई-देतत्यद्वटं। तस्य सद्घटस्यायं परिचारः। बह्ननां यजमानानीं मध्ये या यजमान इतरेभ्यः पूर्वे प्रवृत्ता देवताः परिग्टहा-ति स यजमान एताः परिग्टहीता देवताः परे बुर्यष्टुमर्हति। न च सर्वे यजमानाः परस्परमात्सर्येण प्रथमं प्रवर्तना इति म दोषस्तदवस्य इति प्रञ्जनीयं। परियहमन्त्रपाठेनैव देव-मङ्कटपरिइतलात्। \*यागस्थादेशमात्रलादेवानामागमनम-न्तरेणापि सेाऽनुष्ठातुं प्रकाते। योगसामर्थीन वा बद्धनि शरीराणि खीक्तत्य तत्र तत्र सर्वतागिमयन्ति। इमञ्च परि-हारं भगवान् बादरायणा देवताधिकरणे, विरोधः कर्म-णीति चेन्नाने कप्रतिपत्तिदर्भनादिति स्चयामास । किं बद्धना श्रस्य वाकास्य देवतापरिग्रहविध्यर्थवादलान्न किञ्चिद्देवानां मङ्कटमस्ति। देवतापरिग्रहार्थानां देशविशेषाणां विधिमर्थ-वादेनीत्रयति "एतदै देवानामायतनं यदाहवनीयाऽनाराग्नी पश्नां गाईपलो मनुखाणामनाहार्यपचनः पित्णां'' दति। वस्नन् रूट्रानादित्यानिन्द्रेण यह देवता दत्याहवनीयार्थमन्त्र-चिङ्गादाइवनीया देवानां खानं। श्रन्तराग्नी पश्रव इति मन्त्र सिङ्गादा इवनीय गार्ड पत्य ये। र्मध्यं पणूनां स्थानं। द्र ह प्रजा विश्वरूपा रमन्तामिति मन्त्रजिङ्गाद्वार्चपत्थे। मनुष्याणां स्थानं। अन्वादार्यः पच्यतेऽसिन्निति अन्वादार्यपचना दविषाग्निः। श्रयं पित्रणामग्निरिति मन्त्रचिङ्गाद्सी पित्रणां स्थानं।

<sup>\*</sup> यामखोईम्यागमात्रति का॰।

[ 9

धान

पर्

-मे

FE

T

q

\*देशमुत्रीय तेषु देशेव्ववस्थितस्य देवनापरिग्रहं विद्धाति "श्रद्धां रटहाति ख एवायतने देवताः परिग्रहाति ताश्रा भृते यजते" दति। सष्टे।ऽर्थः। मन्त्रेण यज्ञक्पव्रतस्वीकारं वि-धातुं प्रस्ताति "वतेन व मेधाऽग्निर्वतपतिवास्ताला वतसत्" इति । वच्चमाणमन्त्रपाठरूपेण त्रतस्वीकारेणैव त्रतपति-रयमग्निः मेध्ये यागयाया भवति। ब्राह्मण्य यजमाना व्रतधारी अवति। समन्त्रकव्रतस्त्रोकारं विधन्ते "व्रतम्पैथन् ब्रुयादग्ने व्रतपते वतं चरिष्यामीति''इति। मन्त्रे। उयमतीतप्रक्रे मम नामेत्यनुवाके (१कां । । ५ प्र । १ ॰ प्र ०) समास्रातः । सन्त्र-गतं व्रतपतिशब्दं मन्त्रतात्पर्यञ्च व्याचष्टे "त्रिश्चिं देवानां व्रतपतिस्तसा एव प्रतिप्रोच्य व्रतमासभते'' इति। तिथि-विशेषेण वतापायनस्य कास्तविशेषं विधन्ते "बर्षिवा पूर्णमासे त्रतम्पैति वत्सैरमावास्थायामेतद्योतयोरायतनं "दति। वर्षिषा बर्हिरासादनेनापलचिते काले, वसीर्वत्मापाकरणेनापलचिते काल दत्यर्थः। एतदुक्तं कालदयमेतयो सिथिविशेषगतयोर्कत-खीकार्योक्चितं स्थानमिति शाखान्तरप्रसिद्धिः। त्रयोपस्तरणं विधत्ते। ऋध्वर्युर्यदा दर्भेराइवनीयगाईपत्या परिस्तृणाति तदानीमिक्क्रिकाण्डपठितस्य उभावग्नी उपकृण्त इत्यादि-मन्त्रस्य यजमानेन जप उपस्तरणं। त्रथ चाध्वर्युकर्दकं परि-स्तरणं। तदिदमस्मिन् काण्डे विद्धाति "उपस्तीर्थः पूर्वञ्चा-बिरपरश्रेत्याङः " दति। परीक्रिकथनेन विधिः प्रकल्यते।

<sup>\*</sup> देशविधमन्त्रान् उद्योगेति का॰।

विचितम्पसरणमुपपादयति "मनुखा इन्वा उपसीर्णमिच्छ-न्ति किमु देवा येषां नवावसानमुपासिंच्छ्रो यच्छमाणे देवता वसन्ति य एवं विदानश्चिमुपमृणाति" इति। इन्वा इति निपातत्रयममुदायोऽपिम्रब्दार्थं त्रूते। तत्र दरिद्रा मनुखा श्रपि शीतवातादिपरिचाराय त्रणादिभिराच्छनं ग्टइमि-च्छन्ति, महाप्रभावा देवा उपसरणिमच्छनीति किमु वक्तयं येषां देवानां दच्छानुसारेण तदा तदा तच तच नवावसानं नूतनग्रहं निष्पाद्यते। यो यजमान एवं देवानामिच्छानुमा-रेण विदानग्निमुपसृणाति ऋसिन् यजमाने परेद्यर्यच्यमाणे यति पूर्वेद्यसात्मभोपे इविभुंजो देवता निवयन्ति। श्रारणं षायमञ्जातीति स्चनारेण यदरख्यान्यभाजनमुनं तदिदं विधातुं प्रस्तीति "यजमानेन ग्राम्यास पन्नवे। उवस्था म्नार-णाञ्चेत्या इर्यद्वाम्यानुपवसति तेन ग्राम्यानवरुन्हे यदारुषा-स्वात्राति तेनारण्यान्यदनात्रानुपवमेल्पिटदेवत्यः स्वात्" दति । त्रवायं विचारः। किं ग्राम्यधान्यसान्नं भाक्तयमुतारख्या-न्यस्य वा। श्रयवा भाजनमेव वर्जनीयमिति। तचारण्यधान्य-भाजनपत्तमभुपेत्येतरपत्तदयमपाद्यते। पश्रवा दि दिविधाः। ग्राम्या त्रारुखास्त्र । गवात्राजाविपुरुषगर्दभीष्ट्राः सप्त ग्राम्याः । दिजैडश्वापदपिचमरीस्टपहिसमर्भटाद्याः सप्तार्खाः। श्रत एव उभयेऽपि यजमानेनावरुष्याः सम्पाद्या इति वुद्धिमन्त श्राद्धः। यदि ग्राम्यान् बीह्यादीन् प्रत्युपवसेत् भाजनेन वर्ज-येत् तेन वर्जनेन ग्राम्यान् पश्रून् सम्यादयति। यदारखस्य [}

धान

पश

मे

स्य

T

d

नीवारादेरनं भुज्ञीत नेन भाजनेन आरखान् पश्रून् सम्पादयति। यद्यनायानुभयविधभोजनवर्ते उपवासं सुर्यात् तदानी सयं व्रतविश्वेषः पिट्ट देवत्ये। भवेत्। पितरे । ज्ञानस्रन्तं श्राद्धकर्तारमभिनन्दन्ति। ददानीं विद्धाति "श्रार्ख्या-स्नातीन्द्रियं वा स्नारण्यमिन्द्रियमेवात्मन्त्रभे इति। इन्द्रि-याभिटद्धि हेतुरारण्यधान्यं। श्रय पत्तान्तरं विधातं भोज-नाभोजनयादीवमार "यदनायानुपवसेत् चोधुकः स्वाद्यद-स्रोयादुद्रोऽस्य पणूनिभमन्येत" इति। चीधुकः चुधाणीलः। श्वभिमन्येत इन्यात्। विधित्सितं पचान्तरं विद्धाति ''श्रपो-ऽस्राति" इति । उत्रं देषदयमच परिहरति "तस्नेवाणितं नेवा-निधितंन चोधुको अवति नास्य रुद्रः पश्चनभिमन्यते'' दति। श्रश्चितास्त्रप् त्रद्नाभावादशितं न भवति। चुच्छान्तेरनशि-तमिव न भवति। ऋता न दोषद्यं। ऋषोपवासपत्तं विधन्ते ''वज्रो वै यज्ञ: चुल्वनु वै मनुष्यस्य आह्यो यदनाश्वानुप-वमित वज्रेणेव साचात् चुधं भातवार इन्ति । यज्ञस्य नरकपाता चनिष्टनिवारकला दज्जलं। चुधा वैरिलं प्रसिद्धं। यज्ञाङ्गभृतोपवासलचणेनानेन वज्रेणैव भाविजनानि प्राप्य-मानं साचा झात्यं मुख्यं वैरिणं चुट्ट्रपं इन्ति। ऋनेन यज्ञेन जनानारे अनुवाङ्ख्य साम्यमानवात्।

श्रथ मीमांसा। वष्टाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितं।
निकाः "वर्तेदंशें स्वतस्य वसमाचस्य वा विधिः।
सतकालं खचयेदा, वसयुक्ते व्रते विधिः॥

भाति, रागाद्धतप्राप्तेर्वसामानं विधीयते,।

त्रतस्थाकरणं वस्यः, कालसस्यादपाक्षतः"॥ इति।

दर्भपूर्णमामयोः अपूर्वते। वर्षिषा पूर्णमामे त्रतम्पैति, वस्नैरमावास्थायामिति। त्रतं भोजनं। अत्रसवास्ययते। अमाषममाएमं वज्जमिष्कां जतयतीति। तदेतद्वतं वस्यसंयुक्तमन्न
विधीयते। स्तृतः। वस्नैरिति त्वतीयया माहित्यस्य प्रतिभागादित्येकः पन्तः। रागत दत्येव प्राप्तलाद्धतं न विधातयः,
किन्तु वस्मानं विधेयमिति दितीयः पन्नः। न हि वसः पास्थादिवद्धतस्य करणं। ततो न तस्य विधिः किन्तु वस्मानामपाकरणेन काल उपलच्छते। तस्मिन् काले व्रतमुपेयात्।

एवं पूर्णमामे वर्षिःसम्पादनकाले व्रतमुपेयादिति॥ ०॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाभे कृष्णयजुः संहिताभाखे प्रथम-काण्डे षष्टप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः॥ \* ॥

यो वै अडामनीरभ्य यज्ञेन यजते नास्येष्टाय अहं-धतेऽपः प्रण्यित अडा वा आपः अडामेवारभ्यं यज्ञेन यजत उभयेऽस्य देवमनुष्या दृष्टाय अहंधते तदाहु-रित वा एता वर्षे नेद्न्यित वाचं मने। वावैता नाति-नेद्नीति मनेसा प्रण्यतीयं वै मनः॥ १॥ ۲]

धान

पइ

ग्रे

स्य

T

श्रुनयैवैनाः प्रणयत्यस्तं नहिन्नित् य एवं वेदे यज्ञायुधानि सम्भरित यज्ञो वे यज्ञायुधानि यज्ञमेव तत्सम्भरित यदेकमेकः सम्भरित्यदेवत्यानि स्युर्धत् सह सर्वाणि मानुषाणि हेद्दे सम्भरित याज्ञानुवा-क्येयोरेव रूपं करेत्यया मिथुनमेव यो वे दर्श यज्ञा-युधानि वेदं मुख्ते।ऽस्य यज्ञः कल्पते स्प्यः॥२॥

च क्पालंगि चाग्निहोच्हवंगी च शूर्पच्च कष्णा-जिनच्च शस्या चेल्यलच्च मुसंलच्च हृषचेगेपला चै-तानि वै दर्श यज्ञायुधानि य एवं वेदे मुख्ते।ऽस्य यज्ञः कंत्यते यो वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यज्ञते जुषने ऽस्य देवा ह्यः ह्विनिष्यमाणम्भिमेन्त्रयेताग्निः होतारिमह तः हुव इति॥ ३॥

देवेश्य एव प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुषन्तेऽस्य देवा ह्यामेष वै यज्ञस्य ग्रहें। ग्रहीत्वैव यज्ञेन यजते तदुं-दित्वा वाचं यच्छति यज्ञस्य धत्या अथा मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतन्त मनसेव तद्यज्ञं तन्ते रक्षंसाम-नन्ववचाराय या वै यज्ञं याग आगते युनिक्त युङ्को युज्जानेषु कस्त्वा युनिक्त स त्वा युनिक्तत्याह प्रजापं-तिवैं कः प्रजापतिनवैनैन युनिक्त युङ्को युज्जानेषु ॥ ४॥

वै मनः स्पय इति युनक्कोकादश च॥ ८॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्खे षष्ठप्रपाठको श्रष्टमोऽनुवाकः॥ 💌

मप्तमे देवतापरिग्रहादिहतः। त्रष्टमे यज्ञागुधमभृतिह-चाते। तच प्रथमं तावद्यां प्रणयनं विधातं प्रस्तीति "यो वै श्रद्धामनारभ्य यज्ञेन यजते नास्रेष्टाय श्रद्धते" इति । यो यजमाना मनिष देवतादिविषयां श्रद्धाममंनिधाय यष्टुं प्र-युङ्को तदीयमिष्टं देवा ऋतिजञ्च न विश्वसन्ति। विधत्ते "अपः प्रणयित श्रद्धा वा श्रापः श्रद्धामेवारभ्य यज्ञेन यजत उभये ऽस्य देवमनुष्या दृष्टाच अद्धते" दति। अपां अद्भाहेतुलमै-तरेचिणः समामनन्ति। श्रापा हासी श्रद्धां संनमन्ते पुष्णाय प्रत्यचच्चीतत् स्नानाचमनादियुक्तस्य देव-कर्मण इति। \*प्जादावैकाय्यातिभयदर्भनात्। श्रते।ऽपां प्रणयनेनैव श्रद्धाया उपखापितलाहेवानासितजा चैतदीययज्ञे विश्वामा युकः। यद्यपि पाराजाभायकका गाउँ अध्वर्युकर्दक मिदं प्रणयन मिन-हितं तथापि ग्राखाभेदादपुनक्तिः। ग्राखाभेदञ्चापसाम्बेन तत्रत्यमन्त्राणां साकल्धेन अनुवादादिधिपुनक्तिवाङ्खाचा-वगन्तयः। पृथिवीं मनमा ध्यायतीति सूत्रकारेण प्रणयन-काले थानमुत्रं। तदिदं विधातुं प्रस्तीति "तदाइति वा एता वर्षे नेदन्यति वाचं मना वावैता नातिनेदन्तीति" इति।

<sup>\*</sup> पूजादावधिकाराहेवातिश्रयदर्शनादिति तै॰।

٤]

घान

पर्

मे

₹य

न्प

ΠÍ

7

तत्रापां प्रखयने केचिद्भिज्ञा दत्याजः। किमिति। एता त्रापे। वनें शरीर ख दिनिमितिनेदिना त्रितिकामिन वाचमि त्रित-क्रामिन, न खनु प्रवहन्तीनां नदादिगतानामपां निवारणं भरीरेण वाचा वा कर्तुं भक्यते। <u>सन एव</u>कसेता ऋषो ना-तिकासन्तीति । तदेतदुत्तरच स्पष्टीकरियते । विधत्ते "सनसा प्रणयित" इति । पृथिवीं ध्यायतीति शेषः । ब्राह्मणान्तरम-नुस्त्य स्वकारेणात्रालात्। श्रनतिक्रमणमुपपादयति "द्यं वै त्रनधैवैनाः प्रणयति'' इति। मनमः पृथिवीवद्याप्तं अकालात् पृथिवीतं। न हि नदादिगता आपः पृथिया अति-क्रमणे भकाः। मनसा प्रणयनस्य वेदनं प्रभंसति "श्रस्कन्न-इविभवति य एवं वेद" इति। विधत्ते "यज्ञायुधानि सन्धा-रित यज्ञा वै यज्ञायुधानि यज्ञमेव तत्ससारित" इति। वच्छमाणानि म्फाकपानादीनि यज्ञस्य साधनलादायुधानी-त्युचनो । तान्यध्वर्यः समाद्येत्। साध्यसाधनयारभेदोपचा-रात् यज्ञस्वैव तदायुधलं तत्त्रेनायुधसमादनेन यज्ञमेव सम्पा-दयति । श्रवायुधानां प्रयोगस्त्रिविधः। एकैकस्य प्रयोगः, सर्वेषां सहप्रयोगः, दयोर्दयोः प्रयोगश्चिति। तन हतीयं विधातुमितरपची निन्दति "यदेवमेव समारेत्यि बदेवत्यानि खुर्यत्मच सर्वाणि मानुषाणि" इति। ई. हुणी पैलकमानुष-षाचप्रयोगी स्टह्मकारेण दर्शिता। दन्दं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनिति देवसंयुक्तानि सक्तदेव मनुख्यसंयुक्तान्येकीकाः पिल-मंयुकानीति। विधन्ते "देदे सभारति याच्यानुवाक्ययोरेव

रूपं करेात्यथा मिथुनमेव'' इति। दिलसाम्येन याच्यानुवा-कारूपतं स्त्रीपुरुषात्मकमिथुनलञ्च। सम्पादनीयानां यज्ञा-युधानां खक्पविशेषं विधातं तदेदनं प्रशंसति "यो वै दश यज्ञायुधानि वेद मुखते। उस यज्ञः कत्वते'' इति। यो यज-मानी मुखती यज्ञारको दशैतानि समादनीयानीत्यन्यन्ते श्रख यज्ञी निर्विच्नेन त्रनुष्टानचमा भवति। श्रायुधविश्रेष-खरूपाणि विधनो "स्माय कपालानि चाग्निहान हवणी च गूर्पञ्च क्रणाजिनञ्च भ्रम्या चेालूखलञ्च मुमलञ्च दृषचे।पला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि य एवं वेद मुखते।ऽख यज्ञः क च्यते" दति। स्प्या नाम वाज्ञमात्रः खड्वाकारः काष्टवि-भेषः। कपालानि अग्ननूतनसङ्गाण्डलेभानि । श्रिमिहोत्र-हवणीलचणं सुचकार श्राह। वैकङ्कत्यग्निहोत्रहवणी बाज्ज-माची अर्विमाची वा प्रस्ताकतिरिति। शस्या बाइमाचा गदाक्ततिः काष्ठविशेषः। शिष्ठानि शूर्णादीनि खोकप्रसिद्धानि। पुनरपि दशासुधवेदनप्रशंसनमुपसंहाराधः, चकाराः परस्पर-समुचयार्था अनुकादशायुधसमुचयार्था वा। तानि सर्वाष्णाप-स्ताना दर्शयति "उत्तरेण गार्चपत्याद्वनीया दभानता स्तीर्य दन्दं न्यञ्चि पाचाणि प्रयुनिता दशापराणि दशपूर्वाणि, स्प्रञ्च कपालानि चेति यथा समानातम् श्रपराणि प्रयुच्य, सुवं जुह्नमुपसतं भुवां वेदं पाचीमाज्यस्थालीं प्राधित्रहरण्-

<sup>\*</sup> कपालानि भागडलेशसटग्रानि इति का॰।

[}

धान

पइ मे

स्य

Fq

T' T 1 मिडापाचं प्रणीताप्रणयनिमिति पूर्वाणि, तान्युत्तरेणावणि-ष्टान्यचाहार्थस्थालीमसानमुपवेषं प्रातर्देश्वपाचाणि" (त्रा० १प्र । १५ ख ०) दति । यजमानस्याभिमन्त्रणं विधातुं प्रस्तीति "यो वै देवेभ्यः प्रतिप्राच्य यज्ञीन यजते जुषन्तेऽस्य देवा इव्यं" इति। प्रतिप्रोच्य देखामीति प्रतिश्रुत्य। विधन्ते "इविर्नि-र्यमाणमभिमन्त्रयेताग्निष्ट् रोतार्मिस्तर् इव इति देवेभ्य एव प्रतिप्राचा यज्ञेन यजते ज्यन्तेऽस्य देवा इवं" इति। श्रीय इति । सित्यादिसन्तः पूर्वप्रपाठके सम नासेत्यनुवाके (सं॰प्र॰५प्र॰।२० श्र०) समाद्याते। व्याख्यातस्य। देवाना-माज्ञातारं तमग्निं इह यज्ञेऽहमाज्ञयामि। श्रायन् देवाः सुमनस्यमाना वियन्तु देवा इविषो मे उस्रेत्यसिम्नुत्तरार्धे देवेभ्यः प्रतिश्रवणं विस्पष्टं। श्रस्य इविषे। वियन्तु इदं इविर-ऋन्वित्यर्थः। ददमभिमन्त्रणं पुनः प्रशंसति "एष वै यज्ञस्य ग्रही ग्रहीलैव यज्ञेन यजते" द्ति। एव मन्त्रप्रयोगी यज्ञ-खीकार रूपः। इविषा वियन्तित्यनेन देवतामुद्दिश्य द्रय-त्यागख स्वितवात्। यजमानस मानं विधन्ते "तद्दिला वाचं यच्छति यज्ञस्य धत्यै' दति। तदिभमन्त्रणवाक्यम्का मीनेन यज्ञी विदरप्रकाशितवात् धता भवति। पुनरपि भीनं प्रशंसति "प्रथा मनमा वै प्रजापतिर्यज्ञमतन्त सनसैव तदा तनुते रचमामननवचाराय" दति । मति वाग्यापारे विविचितमञ्द्विमेषतदर्थीचन्तया तत्रसकानुप्रसकचिन्तया च विचिन्नं मनः प्रकृताद्यज्ञात् स्त्रचित । श्रतः प्रजापतिरविचे- पाय मनमेव यज्ञमकरात्। तदयजमानाऽपि तत् तेन मीनेन मनमेव यज्ञं तन्ते। तथा मित ख्ल्लनाभावात् रचमामच प्रचारो न भवति। यज्ञयोगिविधमुन्नेतुं प्रसीति "यो वै यज्ञं योग त्रागते यनित युद्धे युद्धानेषु" दति। यो यजमानी यज्ञयोगकाले समागते सत्यप्रमन्तो यज्ञं युनित स एव युन्द्धानेषु यज्ञमानेषु युद्धः दित व्यव्धामहित। त्रकाले तु योगः क्रतोऽप्यक्तत एव खात्। योगिवध्युन्नयनमिप्रेत्य तच करणभूतं मन्त्रमुदाहृत्य व्याच्छे "कस्ला युनित स ला युनिक्तियाह प्रजापतिचै कः प्रजापतिनैवैनं युनित स ला युनिक्तियाह प्रजापतिचै कः प्रजापतिनैवैनं युनित युद्धे युद्धानेषु" दित। त्रयमिप मन्त्रः पूर्वप्रपाठके समाद्धातः। यः प्रजापतिः सर्वदा सर्वेषां यजमानानां यज्ञं युनित स एवाद्य मदीयं यज्ञं युन्नत्तु। रथेऽत्रिमव सिव यज्ञं सम्बद्धातु। त्रनेन मन्त्रेण यज्ञं युञ्चाति। विधि:।

श्रय मीमांगा। तिवाधायस्य प्रथमपादे चिन्तितं।

"द्रयस्य स्माकपालादेः माङ्गर्यं वा यवस्तितः।

यज्ञायुधलं मर्वाङ्गसमं तेनात्र मङ्गरः॥

वाक्यसोद्धननादेः स्माद्वैयर्थं मङ्गरे मिति।

श्रनुवादो ह्यायुधीतिर्यवस्तानेन पूर्ववत्"॥

दर्भपूर्णमामयोः श्रूयते "स्माश्च कपालानि चामिहोत्त
हवणी च श्रूपंच कष्णाजिनच्च श्रम्या चेल्लूखलच्च मुमलच्च

दृषचोपला चैतानि वै दश्य यज्ञायुधानि" दति। स्माश्रव्देन

खद्वाकारं काष्ठमुच्यते। श्रमिहोत्त्वहवणो हिविनिर्वापमाधनं

धाः पद्द ग्रि

75

П

प्रस्ताकारं काष्ट्रपाचं। शस्या गदाकारं काष्टं। तच बी ह्यादि-इचेव अवचातादिसंस्काराणां साइर्चे निराक्ततेऽपि स्थ-कपालादिद्रवाणामुद्धननपुरे। डाश्रत्रपणाचङ्गकियास साङ्गर्ये निराकर्षभगकां। येन केनापि द्रयेण यसां कसाञ्चित कियायां कतायामपि श्रूयमाणस्य यजायुधनस्याविरोधात्। न च व्यवस्थामाचेण वज्ञमाधनलमुपैतीति प्राप्ते जूमः। स्फो-नोद्धन्ति। कपालेषु अपयति। अग्निहोचहवण्या ह्वी १ वि निवंपति। पूर्पेण विविनति। कण्णाजिनस्थलाट्नूखलखा-ऽवस्तृणाति। ग्रस्यायां दृषदमुपद्धाति। उलूखलमुमलाभ्या-मवहन्ति। दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि। दत्येतेषां विशेषमंयाग-बाधकानां वाक्यानां वैयर्थं साङ्गर्यवचे प्रवचीत । व्यवस्था-पचेऽपि सम्बन्धसामान्यवाधकं यज्ञायुधवाकामनर्थकमिति चेत् न। अद्भननादिवाकासिद्धार्थानुवादिलात्। न च वैपरीत्ये-नोद्धननादिवाक्यानामेव अनुवादिलमिति वार्खा। बद्धवैय-र्थास जघस्यतात्। न चात्यन्तं यज्ञायुधान्वादस्य वैयर्था। यज्ञायुधानि समारतीत्यासादनविधानायापयुक्तवात्। तस्मा-द्वघातादिसंस्कारा द्व स्णकपालादिद्रचाणि तानि।

चतुर्धाध्यायस प्रथमपाढे चिनितां। "दश यज्ञायुधानीति इविद्वेन विधिर्नवा। श्राची प्राप्ते प्रोडाशी समुख्यविक स्पनी॥ यार्धमुत्यक्तिशिष्टेन विकल्पादिर्न युज्यते।

स्फोनाद्धनीति यसाप्तं तदचानृष्य संस्तवः''॥

दर्भपूर्णमासयोः स्माय कपालानि चेत्यायनुक्रस्य एतानि वे दण यज्ञायुधानोत्यासातं। तानि चात्र हिन्देने विधी- यन्ते। कृतः। मानान्तरेरप्राप्ततेन त्रपूर्वार्थतात्। यदि तत्र पुरेग्डाभो हिन्भिनेत् तदा तेन सहैतेषां समुचयो विकल्पो वास्तिति प्राप्ते कृमः। श्राभयोऽष्टाकपाल दत्युत्पत्तिभिष्टेन पुरेगडाभेन सह पयात् भिष्टानामायुधानां विकल्पः समुचयो वा न भवति। श्रायुधलं यज्ञमाधनलं। तच्च स्प्येनोद्धन्ति कपालेषु अपयतीत्यादिशास्त्रसिद्धमेवात्रानृष्य यज्ञायुधानि सस्परतीत्येषः सस्परणविधिः स्त्रयते। तस्पानात्र हिन्दं।

एकादणाधायस्य हतीयपादे चिन्तितं।

"देशपात्रिकोऽन्यस्मिन् प्रयोगेऽन्य उतेस्किकाः। भुक्तर्थे पर्णवत्तेऽन्ये वासीवत्ते खुरैस्किकाः"॥

समे यजेते खुको देश:। जुक्कादीनि पात्राणि। श्रध्ययुप्रमुखा च्हिकाः। ते चैकस्मिन् प्रयोग उपयुक्ता निरिष्ठकलान्न प्रयोगान्तर मईन्ति। द्रष्टान्त्रिगंता निरिष्ठाः कुस्मिताः। निरिष्ठकाः दुष्टाः पुनः प्रयोगान्दी दत्यर्थः। यथा भोजन उपयुक्तं कदकीपलाशादिपणे प्रचान्धापि न पुनः श्रिष्टाः तत् स्वीकुर्वन्ति तथात्रापि। श्रन्ये देशादयः प्रयोगान्तरे सम्पाद्या दिनान्तरे त्रूमः। यथा वक्तं पूर्वदिने प्रावरणायोपयुक्तमिप दिनान्तरे निरिष्टकं न भवति, श्रिष्टास्तदान्यदा खेळ्या दिनान्तरे स्वीकुर्वन्ति तददत्रापि दृष्ट्यं। ददं निरिष्टक-

मिदं नेत्यच शिष्टाचार एव प्रमाणं, शिष्टाच देशादीन्निय-मेन न त्यजन्ति। तसादिष्किकाः। तनैवान्यचिन्तितं। "मा श्रदन्यत्वनियमः पाचे तत्त्वं किमीष्किकं। नियतं वाश्यिमो देशवनीवं प्रतिपत्तितः"॥

देशपात्रविजां साधारण्येनात्यत्वनियमे निवारिते सित पुनः पात्रेषु नियमान्तरसदसद्वाविश्वन्यते। प्रथमप्रयोगे यान्यु-पयुक्तानि पात्राणि तान्येन प्रयोगान्तरे स्विति नियमे। नास्ति खतास्त्रीति संश्रयः। यथा देशे कर्त्वषु च त एवेति नियमे। नास्ति ऐच्छिकस्रोक्तलात्, तथा पात्रेष्वपीति चेन्येनं। त्रामरणं पात्राणां धारणीयलात्। त्राहिताग्निमग्निमिदंहन्ति यज्ञ-पात्रेश्वेति प्रतिपत्तिविधानेनामरणं धारणसेन गम्यते। ननु पात्रेशित हतीयया गुणभावावगमादर्थकर्भेन न त प्रति-पत्तिः। तथा सति पात्रान्तरेरिप दाह्नसिद्धेनं धारणनियम इति चेन्येनं। दिलो पाणा जुह्मसासादयतीति दितो-यया प्रतिपद्यमानलावगमात्। पूर्वेषासेन धारणं। तस्त्रात् सर्वेषु प्रयोगेषु पात्राणां तस्तं। तत्रेवान्यचिन्तितं।

"िकं पार्णमासीमारभ्य यदाधानिमयं धितः। प्रकृत्यर्थतयाद्यः स्थात् मर्णानियमात्परः"॥

श्रनारभ्याधीतानां पात्राणां प्रक्रतिगामितया पै।र्णमा-सीमारभ्य धारणमिति प्राप्ते त्रूमः। श्राधानकाले पवमानेष्टिषु चोदनप्राप्तत्वात् पात्राण्याधानमारभ्य धारियतव्यानि। श्रन्यथा श्राधानपैर्णमास्थार्मध्ये यज्ञमानस्य कदाचिनार्णे सति पात्रा- भावेन दाहाभावप्रसङ्गात्। तस्नादाधानमारभा धारणमि-त्ययमपरः पचेाऽभ्यूपगन्तयः॥ ०॥

दति माधवीचे वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभास्त्रे प्रथम-कार्ण्डे षष्टप्रपाठके ऽष्टमाऽनुवाकः ॥ 🗴 ॥

प्रजापितर्यज्ञानेस्जताग्निहोचर्चाग्निष्टोमञ्च पौर्ण-मासोञ्चाक्ष्यंच्चामावास्याञ्चातिराचञ्चतानुदंिममीत् यावद्गिहोचमासीत्तावानग्निष्टोमो यावती पौर्ण-मासी तावानुक्ष्या यावत्यमावास्या तावानितराचा य एवं विद्वानग्निहोचं जुहोति यावद्गिष्टोमेनीपा-ग्रोति तावदुपाग्नोति य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यर्जते यावद्क्ष्येनापाग्नोति॥१॥

तावदुपाप्नोति य एवं विद्वानेमावास्थां यर्जते या-वंदितराचे खापाप्नोति तावदुपाप्नोति परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोऽयं आसीत्तेन स पर्मां काष्ठामगच्छत्तेनं प्रजापितिं निर्वासायय्त्तेनं प्रजापितिः पर्मां का-ष्ठामगच्छत्तेनन्द्रं निर्वासायय्त्तेनन्द्रंः पर्मां काष्ठा- [}

धाः

पइ

म

¥\$

DE

मगच्छत्तेनाश्रीषामे। निर्वासाययत्तेनाश्रीषामे। पर-मां काष्टामगच्छतां यः॥२॥

एवं विद्वान् दर्भपूर्णमासी यजते परमामेव काष्ठां गच्छित यो वै प्रजातेन यज्ञेन यज्ञेते प्र प्रजया पशु-भिर्मिथुनैर्जायते दादंश मासाः संवत्सरा दादंश द्रन्दानि दर्भपूर्णमासयोस्तानि सम्पाद्यानीत्याहुर्व-सचीपावमुजत्य्लाच्चाधिश्रयत्यवं च इन्ति हपदै। च समाइन्यधि च वपते कपालानि चापद्धाति पुरांडाशंच ॥ ३॥

अधिश्रयत्याच्यंच्य सम्बयजुश्च हरत्यभि च यह्णाति वेदिंच परिगृह्णाति पत्नीच सर्वद्यति प्रोष्टंणीयासा-दयत्याज्यं चौतानि वै दाद्श दनदानि दर्भपूर्णमासया-स्तानि य एवः सम्याद्य यजेते प्रजातेनैव यद्येन यजते प्र प्रजया पश्भिमिथ्नै जीयते॥ ४॥

उक्योंने।पाप्नीत्यंगच्छतां यः पुराडार्थंच चत्वा-रिश्याचं॥ ८॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पष्टप्रपाठके नवमे।ऽनुवाकः॥ \*॥

त्रष्टमे यज्ञायुधसस्भृतिस्ता। नवमे दादशदन्दसम्पत्तिस-चते। प्रथमं तावदनुष्टातृणां फलाधिकाय वेदनविशेषवि∸ धिमुनेतं प्रसीति "प्रजापतिर्यज्ञानस्जताशि हो चञ्चाशिष्टा-मञ्जीषंमामीचोक्यञ्चामावासाञ्चातिराचञ्च तान्दिममीत यावद्शिहोत्रमामीत्तावानशिष्टोमा यावती पार्णमासी ता-वान्क्थो यावत्यमावास्या तावानतिराचः" दति। अव श्रा द्वी चेपार्णमा समावास्थायागा श्र स्टेट्रीयमन्त्र क्रियाविशेष: माध्या त्रतएवान्यफलाः, त्रश्रिष्टोमोक्ष्यातिराचयागा वज्ञ-भिद्रै व्यमन्त्रकियाविशेषैः साध्या त्रत एवाधिक फलाः। तान् भ-थविधान् यज्ञान् प्रजापतिः सद्घा कनिष्ठपुत्रे पितेव कनीय:-खिंग्रहीचादिषु त्रनुग्रहेण तुलया चीणि दन्दान्युनिमतवान्। तदन्यहादग्निहाचादीनि श्रविष्टामादीनि समानि समन्तानि। वेदनविशेषविधिमुन्यति "य एवं विदानशिहोतं जुहोति यावद्शिष्टे मेनोपान्नोति तावदुपान्नोति य एवं विदान् पार्ध-मासीं यजते यावदुक्योंनापान्नाति तावदुपान्नाति य एवं विदानमावास्थां यजते यावदतिराचे खापा प्रोति तावद्पा-न्नोति" इति । प्रजापत्यनुयहादग्निहोचादीनामग्निष्टामादि-साम्यं जानतस्तत्समानफललकथनात् फलाधिकाय अन्षाद-भिरमिष्टामादिसाम्यं भावयेत्, इति विधिस्त्रीयते। विद्या-युक्तस्य कर्मणः फलाधिकां इन्दोगा त्रामनन्ति। यदेव वि-द्यया करे। ति तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति। खे। केऽपि राज्ञा यामेषु प्रेरिते राजमुद्राधारिणि नीचे कसिंखिङ्गत्ये राजल- []

धाः

पृह

मे

Ęŧ

मुपचरनीनां प्रजानां स्वयचित्तप्रसादेन फलाधिकाम्पल-भामहे। कार्षेय टह्दारण्यकस्य पञ्चमाध्याचे कानिचि-दुपासनानि श्रथ नमद दति वाक्येनासायनो । खन्ये कर्मीण श्रधिककर्मलस्य मनमा सन्पादनं सन्पत्। एतदेवाभिग्रेत्व षर्वस्रतिषुराणागमादिषु मालयामप्रतिमादै। विष्णादिनुद्धि-विंहिता। तसादेतदाक्यमश्चिहाचादी श्रश्चिमादिसम्पादन-विधिपरं। यद्यपि पूर्वमीमांमायां दितीयाध्याये य एवं विदान पार्णमामी यजत दत्यस्य विद्वाकास्य विधायकलं निराक्तय अनुवादकलमुत्रां। तथापि कर्मविधेरेव तच नि-राकरणात् \*मम्बदिध्युत्रीता न कोऽपि विरोधः। भावना-विधिपरले वाकामेतन् कर्मप्रकरणादुकाव्यत इति चेत् उत्क-खतां नाम। ऋग्निचमप्रकरणपठितानां मनसेत्यृपास्तीनां प्रकरणीत्कर्षस्य सामेमैव निर्णीतलात्। श्रन्यपरस्य श्रन्मार्थलात् दर्भपूर्णमासा प्रशंसत्तमच पाठाऽस्त । पुनरपि दर्भपूर्णमासी प्रशंसति "परमेडियो वा एष यज्ञी उग्र श्रासी तेन स परमां काष्टामगच्छत्तेन प्रजापति निर्वासाययत्तेन प्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्तेनेन्द्रं निरवामाययत्तेनेन्द्रः परमां का-ष्टामगच्छत्तेनाग्नीषामा निर्वासाययत्तेनाग्नीषामा पर्मा काष्टामगच्छतां च एवं विदान् दर्भपूर्णमामा यजते परमा-मेव काष्टां गच्छति'' इति । घरमे पदे कत्य लोके तिष्ठतीति परमेष्टी चतुर्मुखः। तस्य लग्ने पूर्विसान् कस्पे यजमानलेना-

<sup>\*</sup> सस्पद्धाद्भीताविति ते ।

षितसीष दर्भपूर्णमाभयज्ञः प्रवन्तः, तेन चेश्वरार्पणनुद्धा-उन्षितेन स यजमानः परमां काष्टां इदं परमेष्टिलपदं प्राप्तवान्। प्रजापतिर्देचादिः तं पूर्विसान् जनानि तेने। सम-फलहेतुदर्भपूर्णमासीपदेशेन निरवासाययत् ते। वितवान्। अनु-ष्ठानाय प्रेरितवान् वा। स च तिसान् जनानि यजमानः तेनान्ष्टानेन परमां काष्टां दचलपदं प्राप्तवान्। एविमितरच चो छां। श्रात एव दर्शपूर्णमासचाः खर्गकामार्थवमासातं, मीमां सके विचारितञ्च। दन्दसमादमं विधातं प्रसीति "यो वै प्रजातेन यज्ञेन यजते प्र प्रजया पश्चिमिं शुनैर्जायते द्वादम मासाः संवत्तरो दादम दन्दानि दर्भपूर्णमासयोस्तानि षमाद्यानीत्याक्तः" इति। प्रजातेन श्रत्यन्तविस्तेन। प्रजा-दिभिः प्रस्तो विस्तृता जायते। दादणमामापेतसंवतसर-साम्येन दाद ग्रद दो पेतय ज्ञास्य प्रस्ततः। द दानि विधत्ते ''वसञ्चोपावस्जलुखाञ्चाधिश्रयत्यव च हन्ति दृषदे। च समा-इन्यधि च वपते कपालानि चापदधाति पुरोडाग्रञ्चाधित्र-यताच्यञ्च सम्बयनुष्य हरत्वांभ च ग्रहाति वेदिञ्च परिग्ट-इति पत्नी च सन्न हाति प्रोचणे यासादयत्याच्य च " दति। गां द्रीरध्मध्वर्युरयस्त्रावः प्रजयेति मन्त्रेण वसं बन्धनानुस्रेत्। चीरं अपियतं मातरिश्वना घर्म इति मन्त्रेणाखां गाईपत्ये स्वापयेत्। अव रचे। दिव दित शाखान्तरमन्त्रेण बीहीनव-इन्यात्। इषमावदीर्जमावदेति मन्त्रेण पाषाणेन श्रम्यया वा पेषणदृषदुपने समाहन्यात्। देवस्य लेखादिमन्तेण पेषणाय धाः

पः -मे

Ęŧ

दृषदि तण्डुलानिधवित्। ध्रुवसमीत्यादिभिमंन्त्रेः पुरोखाश-श्रपणाय त्रद्री कपालान्यपदध्यात्। घर्नीऽसीति सन्तेण तेषु कपालेषु पुरोडाशमधिअयेत्। ऋग्निस्ते तेज इति सक्तेण श्राज्यमा इवनी येऽधि अयेत्। चिकी धितवेदि स्थाने पृथिवि देव-यजनीत्यादिमन्त्रैः सम्बयजुर्दरेत्। श्ररहस्ते दिवमिति मन्त्रेणा-शीभा । अञ्चलिना सहणान् पांशून करे प्रचिप्तानिभग्रहीयात्। वसवरता परिग्टसन्तित्यादिभिर्मन्हेवेदिं परिग्टसीयात्। श्रा-शासानेति मन्त्रेण ये। होण पत्नीं मन्त्रसात्। स्टतसधस्येति शाखान्तरमन्त्रेण स्फानिष्यादितायां रेखायां प्रोचणोरासाद-चेत्। श्रश्ने जिङ्ठासीति सन्तेण रेखायामाच्यं सादयेत्। विडि-तानि दन्दानि प्रश्रस्थापसंदरति "एतानि वै दादश दन्दानि दर्भपूर्णमाययोखानि य एवश् सम्माद्य यजते प्रजातेनैव यज्ञेन चजते प्र प्रजया पश्चिमियुनैर्जायते'' दति। यदाषुतानां वत्स-विमानादीनां चतुर्दश्रवात् सप्तेवैतानि दन्दानि तथापि चकारै: पूर्वानुवाको त्रोषु दशस यज्ञायुधेषु समुचितेषु दादशमग्ययन्ते। श्रथ मीमांसा। दितीयाधायस दितीयपादे चिन्तितं।

"एवं विदान् पै। र्णमासी ममावास्या मिती रितं। कर्मान्यद्त पूर्वे किसमुदायानुवादकं॥ कर्मान्तरं स्थादभ्यासाद्, श्रीवं द्रव्यं हि, देवता.। वार्वे झीत्यादिता सम्या, उनुवादस्त न युज्यते॥ वार्वे झीत्याज्यभागाङ्गव्यवस्था कोर्न देवता। पै। र्णे त्यनू यते पै। र्णमासी युकं विकंतया॥



श्रमेत्यपि, समूहस्य दिलिसिद्धिः प्रयोजनं।
सहस्थितिः पैार्णमास्थामित्युक्तिभ्यां चिके चिके॥
विददाक्ये पृथग् विध्यादित्तराग्नेय श्रादिना।
विदितस्य फलिलेन प्राधान्यादितरे गुणाः"॥

इदमास्तायते। य एवं विदान् पार्णमाधीं यजते च एवं विदानमावास्थां यजत इत्यच यजतिना कमीन्तरं विधीयते न तु प्रकृता आग्नेयादयः षड्डागा अनूबन्ते। आग्नेयादयः कालसंयुकास्तरमक्ष एवाचाताः। यदाग्रेयोऽष्टाकपालोऽ-मावाखायाञ्च पार्णमास्थाञ्चात्रुता भवतीति। तावबूतामग्नी-षामावाज्यसीव तावुपांग्र पार्णमास्यां यजतीति ताभ्यामेत-मग्नीषामीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छदिति। ऐन्द्रं दधमात्राखायामिति। ऐन्द्रं पयोऽमावाखायामिति च। एतेभ्यः प्रक्रतेभ्यः पञ्च त्राग्नेचादिभ्या विददाक्यविहितस्य कर्मणेऽ-न्यले सति पूर्वाधिकरणन्यायेन विध्यभ्यास उपपद्यते। न च कर्मान्तर्ले द्रव्यदेवतचारभावा \* भ्रीवादिसद्भावात्। अत एवा तां<sup>†</sup>। ष्रीवं साधारणं द्रव्यं देवता सान्त्रवर्णिकी। रूप-वन्ती तता यांगी विधीयेते पृथक्तयेति। सर्वसी वा एत-यज्ञाय गृज्ञते यहुवाया त्राज्यमिति प्रेावस साधारण-लं श्रृतं। देवतायां मान्त्रवर्णिकलिम युन्नेतयं। तस्नादार्चन्नी पूर्णमासेऽनूचेते द्रधन्ती श्रमावासायामिति। वार्चश्री

<sup>\*</sup> द्रयदेवतयारभावादिति का॰।

<sup>†</sup> ध्रीवं दयमिळादि चातरवे। त्तिमिळनां तै॰ पुत्तको नात्ति, रघ तु का॰ पुत्तकपाठः परन्तु न सम्यक् परिस्कृटः।

()

षा

पः मे

वृधवती चैं। क्रमण कालद्यापेते विधीयेते। श्राग्रर्थवाणि जङ्गगदित्येको वार्त्रप्ता मन्त्रः। लप् सामासि मत्यतिस्वर राजात उत्रहेळपरः। तयास्कावग्रीषामा पा-र्णमामदेवता, एवमनन्तरामातचार्द्धधात्य्क्रयोर्मन्त्रयोह-कावग्नीवामावमावास्यादेवता, ताभ्यां द्रव्यदेवताभ्यां ह्रपव-चाद्यागान्तरमत्र विधीयते । षङ्कागानुवादले तदनुवादेन विधेयान्तरस्य कस्यचिददर्भनादिददाक्यमनर्थकं स्थात्। न केवलं तदानर्थकां किन्तु पार्णमास्यां पार्णमास्या यजेत। श्रमावास्थायाममावास्थया यजेतेत्येतदपि खर्थं स्थात्। न चैतत्का खविधायकं यदाग्रेय दत्या खुत्प क्तिवाकोरेव तदिधा-नात्। कर्मान्तरले तु कालं विधास्त्रति। तस्त्रात् कर्मान्तर-विधिरिति प्राप्ते बूमः। श्रास्तां तावत् द्रव्यं, देवता तु वि-धित्सितस्य कर्मान्तर्स्य सर्वया न सभ्यते। वार्त्रप्रीवधन्वयो-राज्यभागदेवताप्रतिपादकलात्। है। चमन्त्रका छे सामिधे-नीरावा इनिगदप्रयाजमन्त्रां श्वाचाय प्रयाजानन्तर्भाविना-राज्यभागदेवतयाः क्रमेण वार्चन्नीवृधन्वयावाद्याते। लिङ्ग-ञ्चाग्निविषयं सामविषयञ्च तत्रापलभाते। तता लिङ्गकमा-भ्यामाञ्चभागविषयत्मपुगम्यते। यदार्त्रज्ञो पूर्णमास इत्यादि-वाक्यं तिक्तिज्ञतमक्रुप्तयो राज्यभागाङ्गयार्मन्त्रयुगलयाः कालदये खबखामाचष्टे, न तु नूननकर्माङ्गतां तथार्विद्धाति। श्रता इपराहित्यादिददाकां कर्मान्तरविधायकं न भवति। किनार्हि पूर्वप्रक्रतेम्बाग्ने चादिषु षट्स चिकक्षे वै से समुदायावन्व-

दिति। न च कालवाचिभ्यां पार्णमास्यमावास्याग्रब्दाभ्यां या-गानुवादानुपपत्तिः । तत्तत्कालिविहितयीर्थागचिकयोरूपल-चितलात्। न चानुवादे। वार्थः समुदायदिलसिद्धेसत्प्रयोज-नवात्। तिसञ्जी च दर्भपूर्णमासाभ्यां खर्गकामा यजेतेत्य-सिन् फलवाको षड्यागविवचया दिवचननिर्देश उपपद्यते। यद्ययुक्तमन्वादपचे पैार्णमास्यामित्यादीनां वैयर्थमिति तद-युक्तं कालविधानामसमेवेऽप्येकैकचिकस्य सहप्रयोगविधानात्। श्राग्रेयोपांश्रुयाजाग्रीषामीयाणां चयाणां पार्णमासकाल-विहितानां सहप्रयोगः पार्णमाखित्यनेन हतीयैकवदनानेन विधीयते। एवमितरचापि। ननु विददाकास्य कर्मान्तर-विधायकलाभावेऽपि नानुवादकलं तस्य यागविधायकलाभ्यु-षगमात्। भाग्नेयाऽष्टाकपाल दत्यादिवाक्यानि तु विचित-यागानुवादेन द्रयदेवताल चणगुणविधायकानीति चेन । तथा सत्येकोन वाक्येन ऋनेकगुणविध्यससावात्। प्रतिगुणं पृथाविधी विधावृत्तिः प्रमञ्चेत । त्राग्नेयादिवाक्यानां विधायकले तु विभिष्टविधिलात्रास्ति विध्याद्यन्ति होषः । तस्भादाग्नेयादिवा-काविहितानां विददाकामनुवादकं। किञ्चानुवादमनस्युपगमा कर्मान्तरविधिं वदतः प्रयाजादीनामाग्नेयादीनाञ्च गुण-प्रधानभावा न सिथीत्। तथा हि समिधी यजति, श्राघा-रमाघारयति इत्यादयः कालयोगर्हिताः केचिदिधय त्राबाताः । यदाग्रेयोऽष्टाकपात्रे। इमावास्थायाञ्च पै। ईमास्था-ञ्चित्यादयः कालयुका अपरे। तेषामुभयेषां प्रक्रतवाद्र्य- धा

पः मे

पूर्णमामान्यां खर्गकामा यजेतित वाक्येन मर्वेषां फलमन्धां बोधनीयः, दर्भपूर्णमामान्यामिति दिवचनं वज्जवचनलेन परिणेतयं। विददाक्यविदिते दे कमान्तरे प्रयाजादयः श्राम्रेथादथस दयोतेषु दिलाममानात्, मर्वेषास्च फलमन्ध्ये राजस्वयगतेष्टिपग्रमोमनत् समप्राधान्यात्, प्रयाजादीनां गुणभावाः
न स्वात्। तदभावे चानङ्गलात् सीर्यादिविक्वतिस्वाग्नेयादीगामिव श्रतिदेशा न स्वात्। श्रनुवादपचे तु चिक्रयोः कालयोगेन दर्भपूर्णमामश्रव्दार्चलात् ममुदायदिलेन दिवचनार्चलाचाग्नेयादीनामेव फलमन्थेन प्राधान्यं, प्रयाजादोनान्तु
गुणभाव दति न कोऽपि देषः। तस्मादिददाक्यमनुवादकं।

चतुर्थाधायस्य हतीयपादे चिन्ततं।

"दर्जादिसर्वकामेभ्ये। उनुवादी वा फले विधि:। अङ्गोपाङ्गोदिनः कामी विध्यभावादनू छते॥ "उत्पत्तिचादनासिद्धे श्राश्रित्य विधिभावने। फलमंयोगबोधेन भवेदेष फले विधि:"॥

ददमाद्यायते। एक स्रो वा श्रन्या दृष्टयः कामाया द्रियक्ते, मर्विभ्या दर्भपूर्णमामाविति। एक स्रो वा श्रन्ये यज्ञकतवः कामा-या द्रियक्ते, मर्विभ्या ज्यातिष्टीम दति। तत्र मर्विभ्य दृष्ट्यकेन वाक्येन दर्भपूर्णमामयोः न फले विधिः विधायकस्य जिङा-देशीवनावाचिन श्रास्थातस्य चाभावात्। श्रनुवादस्त भविश्यति सर्वकामानां प्राप्तवात्। न च दर्भपूर्णमामाभ्यां खर्गकामा

<sup>\*</sup> उत्पत्तिभावनासिडेराश्रिखेति तै ।

यजेतित विधानात् स्वर्ग एव प्राप्ताति न त कामान्तरमिति वाच्यं। अङ्गोपाङ्गकामानामिष प्राप्तलात्। मामिधेन्यां दर्भपूर्ण-मामयोरङ्गं। तन कामाः अयुग्ते। एकिति श्रातिमनुब्रूयात्प्र-तिष्ठाकामस्य चतुर्वि श्रातिमनुब्रूयाद्भृद्धावर्षमकामस्येति। तथा मान्नाय्ययागस्य दो इनमङ्गं। तत्माधनं वत्मापाकरणमुपाङ्गं। तन पत्नाश्रशासाहरणे काम श्रास्ताः। यं कामयेत पश्च-मानत्यादिति बद्धपर्णां तस्ये बद्धशासामाहरेत् पश्चमन्तमे-वैनं करोतीति। एतेन सर्वकामा श्रनूयन्त दिति प्राप्ते ब्रूमः। मा भूतामिस्तान् वाक्ये विधिभावने तथाप्युत्पत्तिवाक्यमिद्धे ते श्राश्रित्य तादर्थवाचिन्या चतुर्था फलसंयोगा बेग्थते। तस्तादशेषफले विधिः। दतीयाध्यायस्याष्टमपादे चिन्तितं।

> "वसञ्चापस्रजेत्तददुखाञ्चाधिश्रयेदिति। दादशदन्दकर्भेतत् खामिनो वेतरस्य वा॥ श्राद्यः पाठात्वामिकाण्डे, तादर्थेन परिकयात्। महाकाण्डोकितोऽन्योऽस्त दन्दता तत्र कीर्त्यंते''॥

दर्भपूर्णमामयार्थाजमानका एं श्रूयते। दादम ददानि दर्भपूर्णमामयाद्यानि समाद्यानीत्याद्धनंत्रश्चापावस्र तत्युखाञ्चा-धिश्रयत्यव च हन्ति दृषदी च समाहन्तीत्यादि। तत्र गां देग्धं वत्सेपमर्जनमेकं कर्म, देहिनेन समादितं चीरं धारियतुं पिठर् ह्यापनमपरं कर्म, तदेतदुभयमेकं दृदं। तथा वीहीणा-मव्याता दृषदुपच्याः पाषाणान्तरेण समाघात द्रत्येतदुभयं

<sup>\*</sup> वाकासिद्धेराश्रिवेति तै०।

प मे

दितीयं दन्दं। एवं दादण कर्मदन्दान्यमुष्टेयान्यचान्नातानि।
तेषां याजमानकाण्डे पठितलात् समाख्या यजमानेन
तान्यनुष्टेयानीति प्राप्ते त्रूमः। यजमानस्य यानि कार्याणि
तान्यनुष्टातुमेव परिक्रोता च्हलिजः। किञ्च यजुर्वेदे याजमान
निमदमवान्तरकाण्डं, महाकाण्डं लाध्यर्यमेव। तन्तिते वत्सापाकरणादया धर्मा त्राम्नाताः। तम्मादध्यपुरेव ताननुतिष्ठेत्।
याजमाने तु काण्डे तेषामनुष्टानप्रकारश्चोदितः किन्तु परिगणनया दन्दमन्यादनमानमेवाम्नातं। तेन यजमानस्तामानुपूर्वी मनिम निधाय त्रध्यर्थारनुष्टाने प्रमादराहित्यमनुमन्यातुं प्रभवति। तस्मादधर्यारेवानुष्टानं॥ ०॥

दित साधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयजुः संहिता सास्ये प्रथस-काण्डे षष्टप्रपाठके नवसे। ऽनुवाकः॥ \*॥

भुवाऽिस भुवाऽहर संजातेषु भूयासिमत्याह भु-वानेवेनान् कुरुत उग्नाऽस्युभाऽहर संजातेषु भूयास-मित्याहाप्रतिवादिन एवेनान् कुरुतेऽभिभूरंस्यभिभू-रहर संजातेषु भूयासिमत्याह य एवेनं प्रत्युत्पिपीते तसुपास्यते युनिन्मं त्वा ब्रह्मणा देखेनेत्याहेप वा अभेथांगस्तेनं॥१॥ य्वैनं युनिक यज्ञस्य वै सम्डेन देवाः स्वर्गं लोकमायन् यज्ञस्य व्येह्नेनासुरान् पर्गामावयन् यन्ने
अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्यादित्याह यज्ञस्यैव तत्सम्डेन
यर्जमानः सुवर्गं लोकमेति यज्ञस्य व्येहेन भावेत्यान्
पर्गामावयत्यग्निहोचमेताभिक्याह्नेतीभिक्षंसादयेद्यज्ञमुखं वा अग्निहोचं ब्रह्मेता व्याह्नतया यज्ञमुख एव
ब्रह्मं॥२॥

कृष्ते संवत्सरे पर्यागंत एताभिरेवोपसादयेद्वह्मणैवोभयतः संवत्सरं परियक्ताति दर्भपूर्णमासौ चातुर्मास्यान्यालभमान एताभिर्व्याह्नतीभिर्द्धवीश्र्ष्यासीद्येद्यद्ममुखं वे दर्भपूर्णमासौ चातुमीस्यानि ब्रह्मौता
व्याह्नतया यद्ममुख एव ब्रह्म कुष्ते संवत्सरे प्रयागंत
एताभिरेवासादयेद्वह्मणैवोभयतः संवत्सरं परियक्वाति यदै यद्मस्य सामा क्रियते राष्ट्रं॥ ३॥

यत्तस्याशीर्गच्छित् यहचा विशं यत्तस्याशीर्गच्छत्यर्थं ब्राह्मणाऽनाशीर्केण यत्तेन यजते सामिधेनीरेनुवस्थ-न्नेता व्याह्नतीः पुरस्ताहथ्याद्वह्मैव प्रतिपदं कुरुते तथा ब्राह्मणः साशीर्केण यत्तेन यजते यं कामयेत् यजमानं सार्वव्यमस्य यत्तस्याशीर्गच्छेदिति तस्यैता धान

पश्

-मेह

स्य

क्र

**ग**स

वि ।र प व्याह्नतीः पुराजनुवाक्यायां दध्याद्वातव्यदेवत्या वै पुराजनुवाक्यां सार्वव्यमेवास्य यज्ञस्य ॥ ४ ॥

श्राशीर्गंकित यान कामयेत यजमानान्समावत्येनान् यज्ञस्याशीर्गंकेदिति तेषामेता व्याह्नंतीः पुरोऽनुवाक्याया श्रध्वं एकां दध्याद्याञ्याये पुरस्तादेकां याज्याया श्रध्वं एकां तथ्येनान्समावती
यज्ञस्याशीर्गंकित यथा वै पर्जन्यः सुर्षष्टं वर्षत्येवं यज्ञो
यजमानाय वर्षति स्थलंयाद्कं परिगृह्णन्याशिषा
यज्ञं यजमानः परिगृह्णाति मने।ऽसि प्राजापत्यं॥५॥

मनसा मा भूतेनाविश्रोत्योह मना वै प्राजापत्यं प्राजापत्या यज्ञा मनं एव यज्ञमात्मन्येने वागस्यैन्द्री संपत्नक्षयंणी वाचा मेन्द्रियेणाविश्रेत्याहैन्द्री वै वाग्वा-चंमवैन्द्रीमात्मन्येने ॥ ६॥

तेनैव ब्रह्म राष्ट्रमेवास्य यज्ञस्य प्राजापत्यः षट्-चिर्श्याच ॥ १० ॥

दति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे षष्ठप्रपाठक दशमोऽनुवाकः॥ • ॥

नवसे दन्दसम्पादनमुतं। दश्रमे इवि:सादनं विधीयते। प्रथमं तावन् दितीयानुवाकस्य पूर्वभागीतानां सन्त्राणां व्या- ख्यानं। तत्र परिधनुमन्त्रणमन्त्रानुदाह्तय यापष्टे "भुवे।ऽसि ऽखुगेाऽइश सजातेषु भ्रयाममित्याद्याप्रतिवादिन एवैनान् कुरुतेऽभिभूरस्थिभभूरह् सजातेषु भ्रयामित्याह य एवैनं प्रत्युत्पिपीते तमुपास्रते" दति। सजातेषु भ्रवे। स्याममित्यनेन न केवलं खरीव अवलं प्रार्थितं किन्लेनान् ज्ञातीनिप धुवानेव कतुँ प्रार्थितं। खस्यानुगलेन ऋणिचिता ज्ञानयः प्रतिवा-दिना भवन्ति। त्रत उग्रलप्रार्थनेन तन्निवार्यते। ज्ञातिमध्ये यः कोऽयेनं यजमानं प्रत्युत्पिपीते प्रतिकू ले। सलोत्सादिय-तुमिच्छति तं प्रतिकूलमिभविता भ्रयामं इत्यनेने।पास्यते उपचिपति । अग्नियोगमन्त्रमादी याचष्टे "युनज्मि ला ब्रह्मणा दै येने त्या हैष वा श्रमेर्ये। गस्तेने वैनं युनिका' दति। एष मन्त्रपाठ एव श्रग्नेचींगी भवति लामग्निं युनज्जीति मन्त्रेण अवणात्। त्रामनस्य इविषा मन्त्रणं व्याच्छे "यज्ञस्य वै मस्द्भेन देवा: सुवर्गे लोकमायन् यज्ञस वृद्धेनासुरान् पराभावयन् यनो त्रमे त्रस्य यज्ञस रिखादिलाइ यज्ञसैव तसम्दर्भेन यजमान: सुवर्ग ले।कमेति यज्ञस्य वृद्धेन साह-व्यान् पराभावयित" इति। यज्ञस्य हि दावंशी सम्दर्शे यृद्धया यथाशास्त्रमनुष्टितः समृद्धः। ऋतथाभृतो यृद्धः। तच समृद्धा देवानां खर्गप्राप्तिचेतुः। यृद्धी ऽसुराणां तिर-स्कारहेतः। त्रतोऽसिनान्त्रे रियात् स्कन्दादिति यृद्धमनृद्य

<sup>\*</sup> उपच्चपयतीति का॰।

स्य च्यः गुरु पि प

1]

धान पश् ग्रेह

तेन इति मपत्रिमित वैरिपराभवः कथाते। समृद्धेन खनै प्राप्तामीत्वर्था लभते। सर्भुवः सुवरिति व्याह्तिभिर्ग्निहोत्त-हविष उपमादनं विधन्ते "श्रमिदीनमेतामिकी हतीमिरूप-मादयेयज्ञम्खं वा श्रिप्तिहोत्रं ब्रह्मीता व्याह्तये। यज्ञम्ख एव ब्रह्म कुरुते" दति। श्राधानानन्तरमेव श्रन्षेयं वात्राथम्येन सर्वयज्ञेव्यशिदोत्तस्य मुखलं। वाह्नतयस्त त्रेनोकात्मनो वि-राष्ट्रपस्य परब्रह्मात्यारीपितप्ररीरस्य वाचकलेन ब्रह्मारुपाः। श्रत: प्रश्रसी यज्ञम्खे प्रश्रसां ब्रह्मारूपया इतिवयं क्रतवान् भवति। श्रीग्रहीचारस्मदिनगते इति:सादने व्याहतीर्विधाय कालान्तरगतेऽपि सादने विद्धाति "संवत्तरे पर्धागत एता-भिरेवापसाद्येत" इति । त्राद्यन्तयोदिनयार्थाद्वितिभिरूप-सादनं प्रशंसति "ब्रह्मणैवाभयतः मंवत्यरं परिग्रह्माति" इति। अग्निही चवत्कामी नारेऽपि व्याहितिभिरामादनं विधत्ते "दर्शवर्ण-मासी चातुर्माखान्यालभमान एताभिकी इतीभिईवी श्यामा-दयेच जमुखं व दर्भपूर्णमामा चातुर्मा सानि बह्मीता या हतया यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते मंबत्सरे पर्यागत एतामिरेवामा-दयेद्व ह्याणैवाभयतः संवत्तरं परिग्रह्माति" इति। यज्ञा ज्या-तिष्टामादिः। ततः पूर्वभाविताद्शीदेर्मुखलं। श्रन्यनापि बाहतीर्विधन्ते "यदै यज्ञस्य मामा क्रियते राष्ट्रं यज्ञस्यागी-र्गच्छिति यद्चा विशं यज्ञसाशीर्गच्छत्यय ब्राह्मणे। उनाशी-र्नेण यज्ञेन यजते सामिधेनीरनुवच्छन्नेता व्याह्तीः पुरस्ता-इथाद्रह्मीव प्रतिपदं कुरुते तथा ब्राह्मणः सामोर्केण यज्ञेन

यजते" दति। यज्ञसम्बन्धि किञ्चिदङ्गं साम्ना क्रियते यथा बहिष्यवमानादि। श्रन्थिति चिदङ्गमृचा क्रियते यथा याच्या-पुरे। ८ नुवाक्यादि। तत्र सामसाधीनाङ्गेन यत्पालं तहाइं प्रा-प्रोति। राष्ट्रे सस्याचिभवृद्धिभवतीत्यर्थः। स्वन्धार्थ्येनाङ्गेन यत्पालं तदिशं प्रजां प्राप्नोति। प्रजाया चायुगरोग्यादि वर्धत इत्यर्थः। अधैवं सति ब्राह्मणा यजमानः फलप्रदैर्यजुर्भिर्वि-रहितलादनाशीकेष निष्फलेन यज्ञेनेष्टवान् भवति, त्रती यज्ञरूपा व्याह्तीः प्रयुक्त्यात्। होत्रा श्रनुवचनीयाः प्रवा वाजा इत्यादय ऋचः सामिधेन्यः। तदनुवचनात्रागेव होता व्याह्ती: पठेत्। \*तदेवताब्रह्मरूपं व्याह्तिचयमेव सामिधे-नीनां प्रतिपदं प्रारकां कंतवान् भवति । तथा सति यजमानः सफलेन यज्ञेनेष्टवान् भवति। प्रकारान्तरेण विनिदेागं हेय-तया उपन्यस्ति "यं कामयेत यजमानं स्नात्यमस्य यज्ञ-स्वाभीर्मच्चेदिति तस्वैता व्याह्तीः पुरे। उनुवाक्यायां दथाद्वा-त्यदेवत्या वै पुरे।ऽनुवाक्या भाव्यमेवास्य यज्ञसाधीर्मक्क-ति" इति। यं यजमानं प्रति होता देवादेवं कामयेत, श्रस् यज्ञस्य फलं यजमानवैरिणं गच्छेदिति, तस्य यजमानस्य यागे पुरोऽनुवाक्यायाः प्राग् याह्तीः प्रयुद्ध्यात्। तदा पुरी-ऽनुवाक्या वैरिदेवतेति कला तत्फालं वैरिगास्येव भवति। प्र-कारान्तरेण विनियागमुपादेयतया विधन्ते "यान् कामयेत यजमानानसमावत्येनान् यज्ञस्वाशीर्मच्छेदिति तेषामेता व्या-

<sup>\*</sup> वावता ब्रह्मरूपमिति ते॰।

घान

पश्

मेव

स्य

:प३

हि

₹ |•

R

9

हती: प्राज्वाकाया अर्धर्च एकां दथाद्याच्याये पुरसादेकां याज्याया अर्धर्च एकां तथैनानसमावती यज्ञस्याशीर्गक्ति" इति । बद्धयजमानकानामहीनमनाणामङ्गस्तेष्टिषु होता यद्येवं कामयेत तान् मर्वान् यजमानान् यज्ञस्य फलं सममेव प्राप्न्यादिति तेषां यजमानानां यागे व्याह्तीरेवं दधात। पुराऽनुवाक्याया ऋर्धर्चेऽभिहिते सति प्रथमा व्याह्नतिः। या-च्यायाः पुरसाद्वितीया बाह्तिः। याच्याया ऋर्धर्चेऽभिहिते मित खतीया बाहितः। तथा मित एनान् मर्वान् यजमानान् यज्ञस्य फलं मास्येन प्राप्नाति। तासेतां प्राप्तिं दृष्टान्तेन स्पष्ट-यति "यथा वै पर्जन्यः सुतृष्टं वर्षत्येवं यज्ञो यजमानाय वर्षति स्यसयोदकं परिग्रहन्याणिषा यज्ञं यजमानः परिग्रहाति"इति। यथा लोके सर्वतः प्रस्तो मेचः पचपातमन्तरेण सर्वेषु देशेष्ट्रेक-रूपं सुरष्टं मस्यनिष्य निषमं वर्षं मुख्य होवमयं यथा कवा इह्यु-पेता यज्ञः सर्वयनमानसङ्घाय सुफलं साधार् छोन प्रयच्छित। तेन च सुदृष्टेन नद्यां पूर्णायां सर्वे जनाः स्थलया कूलेन उदने परिग्टइन्ति। तदद्य जमानमङ्गमाशिषा साधारणफलेन युत्रं दमं यज्ञं परिग्टइनि। सीवाघारसुचाघारानुमन्त्रणमन्त्री व्याचरे "मनोऽसि प्राजापत्यं मनसा मा भूतेनाविश्रेत्या इ मनी वै प्राजापत्यं प्राजापत्या यज्ञा मन एव यज्ञमात्मन्थत्ते। वाग-खैन्दो भपत्रचयणो वाचा मेन्द्रियेणाविषेत्याहेन्द्रो वै वाखाच-मेवेन्द्रीमात्मन्थन्ते" दति। सर्वन्यवद्यार्याधनस्य मनसः प्रजा-पितना प्रथमसृष्टलात् मनसः प्राजापत्यलं प्रथमसृष्टिञ्च होत-

ब्राह्मणकाण्डे समामायते "दृदं वा त्रये नैव किञ्चनासीत् न चौरासीत् न पृथिवी नान्तरिचं तदसदेव समाने।ऽकुरुत स्थामिति"(ब्रा॰ २का॰।२प्र॰।८ त्र॰) द्वति। च्हदार्ष्णकेऽप्या-चातं "तन्मने।ऽकुरुत श्रात्मची स्थामिति" दित । प्रजापित-यंज्ञानस्जतेत्युक्तवात् प्राजापत्था यज्ञः । श्रनेन मन्त्रपाठेन ते। मने।यज्ञी स्वस्मिन् स्थापयित । दन्द्रेण व्याक्ततवादागैन्द्री । ताञ्च मन्त्रपाठेन स्वात्मिन स्थापयित ॥ ० ॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाभे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके दभमाऽनुवाकः ॥ \* ॥

यो वै संप्तद्शं प्रजापितं यज्ञमन्वायतं वेद् प्रति यज्ञेनं तिष्ठति न यज्ञाद्वरंशत आश्रावयेति चतुरश्च-रमस्तु श्रीषडिति चतुरश्चरं यजेति ब्रिश्चरं ये यजामह इति पच्चाश्चरं द्वाश्चरो वषट्कार एष वै संप्तद्शः प्र-जापितिर्यज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद् प्रति यज्ञेनं तिष्ठति न यज्ञाद्वरंशते यो वै यज्ञस्य प्रायंशं प्रतिष्ठां॥ १॥

उद्यंनं वेद् प्रतिष्ठितेनारिष्टेन युज्ञेनं सःस्थां गच्छत्यात्रीवयास्तु श्रीषुद्यज् ये यजीमहे वषट्कार वान

<u>पृ</u>श्च प्रव

स्य

:पृष

हि

**ग्र** वि एतदै यज्ञस्य प्रायंगमेषा प्रतिष्ठैतद्दयंनं य एवं वेद् प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेनं सःस्थां गंच्छित यो वे ख्रूच-ताये देखं वेदं दुइ एवेनां यज्ञो वे ख्रूचताऽऽश्रावये-त्येवेनामह्नदस्तुं॥ २॥

श्रीष्डित्युपावासायजेत्युदंनैषोद्ये यजामह इत्यु-पासद्वपट्कारेण देग्ध्येष वै स्वन्ताये देशो य एवं वेदं दुइ एवेनां देवा वे सचमासत् तेषां दिशोऽदस्यन् त एतामाद्रीं पङ्किमपश्यकाश्रीवयेति पुरेशवातमंज-नयक्तु श्रीष्डित्यस् समस्रावयन् यजेति विदुतं॥३॥

श्रुजन्यन् ये यजामह इति प्राविधयन्ध्येस्तनयन् वषदकारेण तता वै तेभ्या दिशः प्राष्ट्रीयन्त य एवं वेद् प्रास्मे दिशः ष्ट्रायन्ते प्रजापितं त्वा वेदं प्रजाप-तिस्तं वेद् यं प्रजापितिर्वेद् स पुर्खा भवत्येष वै हे-न्द्रस्थः प्रजापितिराश्रीवयास्तु श्रीषद्यज्ञ ये यजामहे वषदकारो य एवं वेद् पुर्खा भवति वसन्तं॥ ४॥

चरतूनां प्रीणामीत्याहर्तवा वै प्रयाजा चरतूनेव प्रीणाति तेऽस्मै प्रीता यथापूर्वं कंल्पन्ते कल्पन्तेऽसा चरतवा य एवं वेदाभीषामयार्हं देवयञ्चया चर्छ-

<sup>\*</sup> ले। वेदेति लः उवेद । इति पदपाठः ।

त लंबेदेति लं उवेद। इति पदपाठः।

षान् भूयास्मित्याहामीषामाभ्यां वै यज्ञश्रिष्ठान् ताभ्यासेव चक्षुरात्मन्धं तेऽमेर्हं देवयञ्चयानादाः भू-यास्मित्याहामिवें देवानामनादस्तेनेव ॥ ५ ॥

श्रवाद्यमात्मश्रेते द्थिर्स्यद्थे। भूयासम्मं दंभेयमित्याद्देतया व द्थ्या देवा श्रमुरानद्भुवन् तयेव धार्वयं द्भात्यप्रीषामयार्हं देवयञ्चया द्वहा
भूयासमित्याहाप्रीषामाथां वा इन्द्री वृचमहन् ताभ्यामेव धार्वयः स्तृणुत इन्द्राग्रियोर्हं देवयञ्चयेन्द्रियाय्यवादा भूयासमित्याहेन्द्रियाय्येवावादा भवतीन्द्रस्य ॥ ६ ॥

श्रहं देवयञ्चयेन्द्रियावी भूयासमित्याहेन्द्रियाञ्चेव भवित महेन्द्रस्याहं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेयमित्याह जेमानमेव महिमानं गच्छत्युग्नेः स्विष्ट-क्षतेऽहं देवयञ्चयायुष्मान् यज्ञेनं प्रतिष्ठां गमेयमि-त्याहायुरेवातमर्थन्ते प्रति यज्ञेनं तिष्ठति ॥ ७॥

प्रतिष्ठामं हृद्स्तुं विद्युतं वस्तः ते नैवेन्द्रं स्याष्टा चिर्श्रम ॥ ११ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठक एकादश्रीऽनुवाकः॥ \*॥ वाः

पर प्रे

स्य

:प्र

दशमे इवि: सादनं विहितं। एकादश्चे लाश्रावणादिमन्त्राः प्राधान्येन विधीयनो । तेषां पञ्चमन्त्राणामुत्पत्तिं विधातुं प्रस्तीति "यो वे सप्तदशं प्रजापतिं यज्ञमन्वायसं वेद प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाड्गर्शते" दति। अयं मन्त्रमङ्गः सप्त-द्शाचरापेतलात् प्रजापतिसृष्टलाच सप्तद्शः प्रजापतिरित्य-भिधीयते। स च यज्ञमनायत्तः सर्वयज्ञेव्यनुगतः। तदिज्ञानः \* सम्पूर्णेन यज्ञेन प्रतिष्ठिता भवति। वैकल्याभावाचायं यज्ञान भृष्टा भवति। मन्त्रानुत्पादयति "श्राश्रावयेति चतुर्चरमसु श्रीषिडिति चतुरचरं यजेति ह्यचरं ये यजामह इति पञ्चाचरं द्वाचरे। वषद्वार एष वे मन्नद्यः प्रजापितर्यज्ञमन्वायत्ती य एवं वेद प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाङ्गश्यते" इति। एतेषु पश्च सम्लेखाद्यस्य सम्लच्यस्य विनियोगसापसम्बेऽध्वर्यकाण्डे द्रभंगति (भा०१।१५।) 'ब्रह्मन् प्रवरायात्राविय्यामीति ब्रह्माणमामच्य श्रात्रावयाश्रावय श्रावयोमाश्रावयेति वाश्राव-यति। श्रसु श्रीष जिल्ला भी श्रीऽपरेणी त्करं द चिणा मुखस्तिष्ठन् स्फां समार्गाञ्च धारयन् प्रत्यात्रावयति' इति । 'त्रवद्यन्नमुक्षा श्रनुब्रूहीति पुरोऽनुवाकाां मंप्रेयत्यवदायावदाय सुवेण प्रसार-समज्य जुङ्गपस्तावादाय दिचणातिकाम्य त्रात्राय प्रत्यात्राविते उमुं यजेति याच्यामिति मार्वेचिकं'(त्रा०१।१८।) इति। त्रात्रावयेत्ययमेव पाठाऽत्रत्यः। त्रेत्रत्रावय त्रावय श्रीमात्रावयेति च चयं शाखान्तरीयं। हे त्राग्नीप्र यच्छामाण-

<sup>\*</sup> तिद्विधरखेति ते॰।

देवतां प्रति तुभ्यमिदं दीयत इत्याभिमुखोन श्रावचेत्यध्वर्यु-णोको सति स त्राग्नीभे। त्रस्तित्यङ्गीकत्य श्रीषडितिमन्देन श्रावचित । हे देवाः तदिषयमिदं हिवदीनं ऋणुतेत्यर्थः। हे हातर्वज याच्यां पठेळार्थः। इतरस्य तु मन्त्रदयस्य विनि-यागमायलायना होत्काण्डे दर्भयति 'त्रागूर्याच्यादिरनूया-जवर्जं ये यजामह दत्यागूर्वेषद्वारीऽन्यः' (त्राय०१।५।) मर्वे ये वयं होताराऽध्वर्युणा यजेति प्रेषिताः ते वयं यजामहे याज्यां पठामः। वषद्वारशब्देन वैषि डिल्येवं रूपे। मन्त्री विविचितः। तञ्चायलायन उदाह्रत्य दर्भयति 'ये यजामहे मिधः म-. मिधा त्रग्न त्राज्यस्य यन्तू वैषिडिति वषद्गार दति' दति। इविदींयत दति तस्य भव्दस्यार्थः। एतेषां पञ्चमन्त्राणां महि-मानं वतुं प्रस्तीति "या वै यज्ञस्य प्रायणं प्रतिष्ठामुद्यनं वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन सूर्खां गच्छति'' इति। प्रा-यणं प्रारमः। प्रतिष्ठा मध्यका जवर्यनुष्ठानं। उदयनं समा-प्तिः। यो यजमानी यज्ञस्य मुखं प्रारक्षादिचयं वेद तदीयो यज्ञः प्रतिष्ठितः साङ्गः, त्ररिष्टो वैक खरिहतः, ता दृ भेन यज्ञेन संखां फलपर्यन्ततां प्राप्नाति । मन्त्रमहिमानं विता "श्राश्रा-वयास्तु श्रीषद्मज ये यजामचे वषद्भार एतदे यज्ञस प्रायण-मेषा प्रतिष्ठेतदुद्यनं य एवं वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन म एखां गच्छति ' इति। त्राची मन्त्री मुख्यः प्रारमः। मन्त्र-चयं प्रतिष्ठा। श्रन्य उदयनं। देवतो देशेन द्रवायागरूपस यागशरीरस एतेरेव मन्त्रेनियम्बलात्। श्रवशिष्टानि प्राच्यान्यु-

गः

पर मे

स्य

प्य

हि

ार रि दोच्यानि चाङ्गानि प्ररोरगतवस्तालङ्गारादिम्यानीयानि। प्रकारान्तरेण महिमानं वक्तुं प्रस्तीति ''यो वै सन्ताये देग्हं वेद दुह एवेनां'' इति। सन्ता मभोचीना वाक् सम्यक्षञ्च तस्याः सत्यप्रियक्ष्पलं। श्रत एव सार्यते।

''सत्यं त्रूयात्प्रयं त्रूयात्त्र त्रूयात्सत्यमप्रियं। प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः" इति॥ सा च कामधेनुवत् परिताष चेतुलात् गालेनाच विविधिता। .स्यास दो इनप्रकारं थे। यजमानी वेद माऽवास्त्रमेनां दुग्धे। . कासावत्र स्नुता की वा तदो इन प्रकार दत्या ग्रह्म तदु अयं दर्भयन् मन्त्रमहिमानं विक्त ''यज्ञो वै सन्ताऽऽत्रावयेत्यैवै-नामकृदस्तु श्रीषडित्युपावास्तायश्रेत्युदनैषी हो यजामह दत्यु-पासददपद्वारेण दे। उधेष वे सनुताय दोहो य एवं वेद दुह एवैनां'' दति। खोके चि धो ख्यमाणाया गाराभिम्खाय किमपि भच्छं घासादिकं दातुं साङ्गितिकेन नामा तामाइ-यन्ति। त्रत एव प्रवर्णे ब्राह्मणे घर्मदु ह त्राह्मानसेवसासायते। इड एच्चदित एहि सरखत्येहीत्याह। एतानि वा ऋसै देवना-मानि। देवनामैरेवैनामाङ्गयति। श्रमावेद्यमावेद्यागवेदीत्याद। एतानि वा ऋषै मनुष्यनामानि। मनुष्यनामैरेवैनामाइयतीति। तदद चापि मात्रावयेति मन्त्रपाठेनैव एनां स्नृतामा इदा इ-यति। ऋसु श्रीषंडिति पाठेन उपावास्वाक् वससुपावस्रजिति। यजेति पाठेन उदनैषीदे। इनपाचमुख्यति। ये यजामह इति पाठेन उपासदत् दे। सा प्रत्यासीदति। वैषिडिति पाठेन

दे। श्रि । श्रव रूपकलेन परिकल्पनानान्त्राणां तत्तदर्थवा चकलं नापेचितं। सामर्थान्तरक व्यनया पुनर्मे हिमानं विक्त 'देवा वै सनमासत तेषां दिशोऽदखन्त एतामाद्रीं पङ्किमपश्चनात्रा-वयेति पुरे वातमजनयन्नस्त श्रीष डित्य सूर् समञ्जावयन् यजेति विद्युतमजनयन् चे यजाम इ इति प्रावर्षयन्नभ्यस्तनयन् वषद्वा-रेण तता वै तेभ्या दिशः प्राप्यायन्त य एवं वेद प्रासी दिशः षायन्ते" इति। सत्रमासीनानां देवानां केनापि वैक छोन वृद्यभावादिश उद्खन् नानादिग्भृतानि संखानि शोषणेन उपची णानि, तत्परिचाराय देवा श्रार्ट्रा पृष्टिचे तुस्तामेतां पङ्किं मन्त्रपञ्चकमपश्चन्। स्पष्टमन्यत्। पुनरपि प्रकारान्त-रेण मन्त्रमहिमानं दर्शयितुं प्रस्तीति "प्रजापितं ले। वेद प्रजापतिस्त्रं वेद यं प्रजापतिर्वेद स पुष्धा भवति" इति। लग्रब्द: सर्वनामगणे पठित एकग्रब्दपर्याय:। श्रुत एव संप्र-दायविद उत लः पश्चन्न ददर्भ वाचिमिति ऋचमेवं याचचते। श्रयेकः पश्चन पश्चतीति । सप्तदशाचरक्रपमेनं प्रजापतिमेकी यजमानी वच्छामाणमिहमापेतं वेद स च प्रजापितः ज्ञातार-मेकं यजमानं वेद जानाति ऋनुग्रहाति। यमनुग्रहाति से उन्येभी यजमानेभाः पुष्यादुत्वष्टी भवति। तनाहिमानं दर्भ-यति "एव वै इन्द्सः प्रजापितराश्रावयासु श्रीषद्मज ये यजामचे वषद्वारा य एवं वेद पुष्धा मवति'' दति। एष सप्तदशाचररूपः प्रजापितः छन्दस्यः छन्दःसु वेदेषु सार्लेन निष्यनः। श्रत एव हतीयकाण्डे समासायते "एतदै कन्दमां

वा

पर मे

स्य

:पृक्

हि

वीर्यमात्रावयासु त्रीषदाज ये यजामहे वषद्वार:" दति। य एवं प्रजापतिकन्दः मारं वेद म पुष्य खलाष्टा भवति। लो वेद लं वेदेत्य नाभय नैकपद्यं माम्प्रदायिकं। दितीयानुवाको-कानां प्रयाजानुमन्त्रणमन्त्राणां रूपककन्यनया तात्पर्यं व्याचष्टे "वसन्तम्हत्नां प्रीणामीत्याइतवा वे प्रयाजा ऋत्नेव प्री-णाति तेऽसी प्रीता यथापूर्वं कन्यन्ते कन्यन्तेऽसा ऋतवा य एवं वेद" इति। ऋतुदेवतास्तत्कत्यनया प्रीयन्ते प्रीतासासी यजमानाय यथापूर्वं कन्पन्ते ऽविपर्धामेन प्रवर्तन्ते। स्वस्व-कालीचितपुष्पागमसन्तापदृष्पादिलचणयुका भवन्ति। वेदि-तुरपि तदेव फलं। श्राज्यभागानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "श्रगी-षामयार इं देवयञ्चया चनुकान् भ्रयामित्या हाग्रीवामा आं वै यज्ञ यजुकान् ताम्यामेव चजुरात्मन्थने" इति। चजुषी वा एने यज्ञस्य यदाज्यभागावित्यसिम्ननुवाके (सं०२का०) ६प्र । १ त्र ) यज्ञचनुद्दमाञ्चभागयोः सम्यक् प्रतिपादितं। त्रतस्तियदेवताभां यज्ञसः चनुत्रानं यजमानसः तत्पाबची-चाते। त्राग्नेययागानुमन्त्रणमन्त्रं व्याच्छे "त्रग्नेर्हं देवयच्य-थान्नादो स्यामित्याचान्निर्वे देवानामन्नाद्सेनेवानाचमा-तान्यत्ते" इति। उपांत्र्याजानुमन्त्रणमन्त्रं याच्छे "दिस्र-खद्भा भ्रयासममुं दमेयमिला हैतया वै द्भ्या देवा असु-रानदसुवन् तयैव आह्यं दस्नेति" इति। एतया उपां-प्रायामक्ष्यया द्वा वैरिघातिन्या हेत्या ऋदभुवन् हिंसित-वनाः । श्रमचैव द्रव्या भाव्यं वैरिणं द्क्षेति मार्यतोत्यर्थः।

पै। र्णमासीगतदितीयपुरा डामान् मन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "त्रशीषी-मयोर इं देवयञ्चया व चहा भूयाममिलाहा शोषामा थां वा इन्ह्री व्यमहन् ताभ्यामेव आहवार्कृणुते" इति। व्यनामकोऽसुरी ऽभीषामा देवा दन्तैः संदष्टवान्। ता निःसारचितुमिन्द्रः श्रीतञ्चरसन्तापा दृत्रे प्रयुक्त जङ्गस्यसानादृत्रात्ती नि:सार्य द्यतं इतवानिति दितीयकाण्डे स्पष्टीभवियति। हिनसीत्यर्थः। त्रमावास्थागतदितीयपुरोडाग्रानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "दन्द्राग्नियोर्हं देवयन्ययेन्द्रियायनादो भ्रयामिन त्याचेन्द्रियाचेनानादो भनति" इति। सानायानुमन्त्रणमन्त्रं वाचष्टे "इन्ह्रसाहं देवयञ्चयेन्द्रियावी भ्र्यामित्वाहेन्द्रियाचेव भवति" दति । गतत्रियां राजन्यादीनां सान्नायानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "महेन्द्रखाइं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेय-मिलाइ जेमानमेव महिमानं गच्छति" इति। जेमानं जेल-ललचणं, महिमानं विद्येश्वर्यादिमहत्त्विमरार्थः। खिष्टकदन्म-न्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "त्रग्नेः स्विष्टकते। उदं देवयव्यवायुषान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमिळा हायुरेवात्मन्यत्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति' दिति।

श्रथ मीमांसा। दशमाध्यायस्याष्ट्रमपादे चिन्तितं।

"न श्रार्षेयं न हे।तारं नानूयाजिस्तिते हुशः।

विकत्यः पर्युदासे। वा स्यादाद्या वचनद्रयात्॥
श्रन्याय्यतादिकत्त्रस्य विध्यंशः सा निषेधना।

नेत्यनूयाजधातुस्थस्तद्धं पर्युदस्थितः ॥

पिहयज्ञे चे।दकप्राप्तं वरणं प्रत्येवं श्रूयते। नार्षेयं हणीते

न होतारमिति। तथाऽनारभ्यवादे श्रूयते। श्राश्रावयेति चतु-रचरमसु श्रीषाडिति चतुरचरं यजेति द्यचरं ये यजामह दिति पञ्चाचरं द्वाचरे। वषद्वार एष वै सप्तदशः प्रजापति-र्यज्ञमन्वायत्त इति। तथाकां नानूयाजेषु वे यजाम इं करी-तीति। तत्र वरणस विधिप्रतिषेधी चादकप्रत्यच्वचनाभ्यां प्रतीयते। ये यजामत इति मन्त्रख तु दाम्यां प्रखन्नव-नाभ्यां विधिप्रतिषेधप्रतीतिः। तच विधायकप्रतिषेधकया-र्द्याः प्रमाणयोरवैवर्थाय विकल्ण दित प्राप्ते ब्रमः। श्रष्ट-दे। षग्रस्तादिक च्या न न्यायः। नज् परस्परविस्द्धचोर्विधि-निषेधयोः समुचयखायसभावात् का गतिरचेति चेत्। उच्यते। निषेधलेन प्रतीयसानिसदं नेतानेन प्रब्देनोपेतं वाकां विधि-वाका खांशा भविष्यति। तथा हि। यदि ने त्ययं ग्रब्दः करोति-ना सम्बधित, तदा ये यजास हे दति ग्रब्दं न करोति दत्येवं प्रतिषेध: खात्। यदि च हणीत इत्येवाख्यातप्रस्य चेन सम्बधीत तदा वरणं न कर्त्ति यमिति विषिधीत। न लेवं सख-धाते। किन्बन्याजणदेन रञ्घातना च सन्वधाते। तथा सत्यनूचाजवातिरिक्तेषु यागेषु ये यजामदः कर्तवः। वर्ण-यतिरिक्तमङ्गजातमनुष्टेयमित्यनूयाजवर्णपर्धदामेन विधेरेव विशेषितले सति प्रतिषेधवाकास्य कसाचिदसावाच विकल्पः शांकितमपि शकाः॥ ०

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-कार्ष्डे षष्ठप्रपाठक एकाद्शे।ऽन्वाकः ॥ \*॥ दन्द्रं वो विश्वतस्पित् हवामहे जनेथा। श्रक्षाकी-मस्तु केवेला। इन्द्रं नरी नेमधिता हवन्ते यत्पार्था युनर्जते धियस्ताः। श्रूरो न्हणेता श्रयंसञ्ज्ञान श्रा गोमंति वर्जे भंजा त्वं नः। इन्द्रियाणि शतकता या ते जनेषु पञ्चस्रे। इन्द्र तानि त श्राष्ट्रणे। श्रन् ते दायि मह दन्द्रियायं सचा ते विश्वमन् हच्हत्वे। श्रन्॥ ॥ १॥

श्वमनु सहा यज्वेन्द्रं देवेभिरनुं ते नृषद्ये। श्रा यस्मिन्त्मत वासवास्तिष्ठन्ति स्वारुहा यथा। ऋषिर्ह दोर्घश्रुत्तम् इन्द्रस्य धर्मा अतिथिः। श्रामासुं पक्तमै-र्य श्रा द्वर्धः रोह्यो दिवि। धर्मं न सामं तपता सुवृक्तिभिजुष्टं गिर्वणसे गिरः। इन्द्रमिहाथिना वृह-दिन्द्रमकेभिर्किणः। इन्द्रं वाणोरनूपत। गायन्ति त्वा गायविणः॥ २॥

अचेन्यर्कमिकिणः। ब्रह्माणेल्वा शतकतवृद्धःशमिव येमिरे। अःहोमुचे प्रभरेमा मनीवामें।विष्ठद्वन्ने \* सुमति रेणानाः। इदमिन्द्र प्रति हुखं रेभाय सत्याः सन्तु यर्जमानस्य कामाः। विवेश यन्त्रा विष्णणा जजा-

<sup>\*</sup> खोषिष्ठदावुद्ये हति पाठान्तरं।

न स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमहः। अश्हिमा यचं पीपर-चर्या ना नावेव यान्तं मुभये इवन्ते। प्रसम्राजं प्रथम-मध्यराणां ॥ ३॥

श्रश्होमुचं रुषमं यश्चियानां। श्रपां नपातमश्व-ना इयन्तमसिन्दर इन्द्रियं धन्तमोजः। वि न इन्द्र मधी जिह नीचा येच्छ प्रतन्यतः। श्रथस्पदं तमीं क्षिष्ट यो श्रसार श्रीभदासीत। इन्द्रे श्चमभि वाममोजी-ऽजीयथा रुषभ चर्षणीनां। श्रपानुदो जनमिमच्य-न्तमुकं देवेभ्या श्रक्षणोक लोकां। मृगो न भीमः कुंच-रो गिरिष्ठाः परावतः॥ ४॥

श्राजंगामा परे स्थाः। सृकः सःशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि श्रचून् ताढि वि सधा नुदस्व। वि श्रचून् वि सधा नुद् वि वृचस्य इनूं रुज। वि मृन्युमिन्द्र भामिताऽमि-चंस्याभिदासंतः। चातार्मिन्द्रं मिवतार्मिन्द्रः इवे हवे सुइवः श्रर्मिन्द्रं। हुवे नु श्रकं पुरुह्तिमिन्द्रः स्वस्ति ना मुघवा धात्वन्द्रः। मा ते श्रस्यां॥ ५॥

सहसावनपरिष्टावधार्य भूम हरिवः परादै। चा-यं व ने। ऽवृकेभिर्वरूष्यैस्तवं प्रियासंः सूरिषुं स्थाम। श्रनवस्ते रथमश्रीय तक्षन् त्वष्टा वजं पुरुक्षत द्युमनी। ब्रह्माण इन्हें महयंनी अर्केरवर्धयनहये हन्तवा उ। रुष्णे यत्ते रुषंणी अर्कमचीनिन्द्र यावाणी अदितिः सजीषीः। अनुश्वासी ये प्वयीऽर्था इन्हेंपिता अस्यवर्तन्त दस्यून्॥ ६॥

वृचहत्येऽनु गायचियोऽध्वरायां परावतेऽस्याम्षा चेत्वारिश्यच॥ १२॥

सं त्वा सिच्चामि ध्रुवे। उत्यक्षिमी बर्हिषे। उहमाप्यी-यतामगन्म यथा वै यो वै श्रुह्यां प्रजापतिर्येक्षां ध्रुवे।-ऽसीत्याह यो वै संसद्शमिन्द्रं वे। दाद्श॥ १२॥

सं त्वा वर्ष्टिषाऽहं यथा वा एवं विद्वान् श्रीषंट् सहसायनेकंपच्चाशत्॥ ५१॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमका एडे षष्ठप्रपाठके दाद्शाऽनुवाकः॥ \*॥

॥ ।। पष्ठप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ ॥

मप्तमा बेब्बेका दणाके ब्रमुवा केषु याजमान ब्राह्मणप्रमङ्गा-दाध्य वेव ब्राह्मणमि कियद भिहितं। दादणे उनुवाके याच्या उच्च को। काम्येष्टिका एडे (सं०२ कां ०। २ प्र०। ७ च्र०) सप्तमानु-वाके काचिदि छिरेव मास्तायते "ऐन्द्रं चर्च निर्वेपेत् प्रयुका स

ऐन्द्रा वै पणव इन्द्रमेव खेन भागधेयेने।पधावति स एवासी पग्रम् प्रयच्छिति पग्रमानेव भवति" (सं०२कां ०।२प्र०।७म्र०) इति। पग्रह्नामैन्द्रलमर्थवादान्तरे द्रष्टयं। पुरोडामादि-परित्यागेन चर्विधानं दर्भयति "चर्भवति खादेवासी योने: पद्भरन् प्रजनयति '' (सं०२कां०।२प्र०।७५०) दति। वाजपेये हि नैवारं चर्मयानवघापवेत्। श्रयमेधेऽपि लाजानित्यादि-मन्त्रेणात्रायान्त्रमुपावहरति। तच भचितमन्नमुत्पत्यमानाना-मयानां रेते। रूपेण बोजिमित्यभिप्रेत्य चरोः पग्रुचे। निलम-चाभिधीयते। तखा ऐन्द्रेष्टेः पुरे। उनुवाकामाइ "इन्द्रं वा वियतस्परि इवामहे जनेभाः। श्रसाकमसु केवलः" इति। हे ऋिवायजमानाः वा युवाकं जनेभ्यः पुचस्त्यादिजनिस-द्युधे विश्वतस्परि मर्वस्य जगत उपरिस्थितमुळाष्टलेन वर्तमानं दन्द्रं ह्वाम हे त्राक्वयामः। स चेन्द्रोऽस्मानं केवलोऽस्तु त्रमा-धारणाऽख, इतरयजमानेभीऽधिकमनुग्रहमस्मासु करोलित्य-र्थः। याज्यासाह "इन्ह्रं नरे। नेसिधता इवन्ते यत्यार्था युनजते धियलाः। प्रूरो नृषाता प्रवस्यकान त्रा गामित वजे भजा लं नः "इति। अग्निचयनमनुतिष्ठको नर इन्हें नेमधिता \* ब्रह्मादिभिदेंवै: मह नेमख अर्धस हिवेषा धिता धारणाय हवन्ते श्राक्रयन्ति। श्रत एव चयनब्राह्मणसासायते। श्रधे-न्द्राणि जुहातीति। तकान्त्राश्चैवमाकायन्ते। श्रीयश्च म दन्द्रस में मामश्व म दन्ह स म दायादयः। यत् यस्नात् कारणात्

<sup>\*</sup> महादिभिर्देश सह इति तै०।

पार्थाः चितेऽग्री अग्निष्टीमादिपारमर्चनी यजमानास्ता धियो युनजते तान्यशिष्टोसादीन्यनुगच्छिना। तादृश हे दन्द्र लं अरूरी रचोभिरनभिस्तः नृषाता मनुख्येभाः मनिता धनस्य दाता भवसी असादीयवलस्य चकानः \*सम्यक्षकाभको अत्वा नी-उसान् गामित वज्जगवादिपश्चयुत्रे अजे मङ्गे श्रामज श्रामि-मुख्येन स्थापय। दश्चन्तरं विधक्ते "दुन्द्रायेन्द्रियावते पुराडा-भ्रमेकादभक्षपालं निर्वपेत् पशुकाम दन्द्रियं वै पणव इन्द्रमेवेन्द्रि-यावन्त ए खेन भागधेयेने। पधावति म एवास्मा इन्द्रियं पशून् प्रयच्छति। पशुमानेव भवति'' (सं०२कां०।२प्र०।७३४०) इति। इन्द्रियं वलं प्रभूतमसासीतीन्द्रियावान् चीरघृतादिदारेण दिन्यग्रिङ्चेत्वात् पशूनामिन्दियलं। दिन्दियं पशूरंश्वेति सम्बयाऽधाहर्तवः। तसामिष्टी पुराऽनुवाकामाह "इन्द्रि-याणि ग्रतकतो या ते जनेषु पञ्चसु। इन्द्र तानि त श्रावणे" इति। हे भातकता पञ्चसु जनेषु निषादपञ्चमेषु ब्राह्मणादि-वर्णेषु यानि ते तवानुसद्दात् इन्द्रियाणि सामर्थानि मन्ति हे दन्द्र तानि सर्वाणि ते तवानुग्रहादावृणे समनाद्गृह्णामि। याज्यामाह "त्रनुते दायि मह दन्द्रियाय सनाते विश्वमन् व्यवस्तो। अनु चयमनु महा यजवेन्द्र देवेभिरनु ते नृषक्षे" इति। यजच यष्टवा हे इन्द्र महे महते सर्वेभ्या देवेभ्याऽधि-काय ते तुभ्यं सचा सचेषु विश्वं सवें इविर् देवेभिः श्रम्या-दिभिः अनुदायि अनुक्रमेण दीयते। किमधं। वृत्रहत्ये वृत्र-

<sup>\*</sup> तर्पका भूत्वेति काः।

वधमन् ते \* तव इन्द्रियाय बलिसिद्यार्थं। न केवलं त्रचवध-मनुस्ता किन्तु चनमनु लदीयं चिचलजाता भिमानमन्-स्ता, बहारनु नदीयं वलमनुस्ता, नृषद्ये वैरिमनुष्यतिरस्कार-भीलमन्स्ता, लिंच चयोतान् गुणानवेच्य ते तुभ्यं पुनः पुन-दीयत इति भेषः। अन्यामिष्टिं विधत्ते "इन्द्राय धर्मवते परोडाश्रमेकादशकपालं निर्वपेद्रस्ववर्चमकामा ब्रह्मवर्चसं वै घर्म दन्द्रमेव घर्मवन्तर खेन भागधेरीनापधावति स एवा-सिन् ब्रह्मवर्चमं दधाति ब्रह्मवर्चस्येव भवति" (सं०२कां०। २प्र०।७त्र०) इति। घर्मवते वेदशास्त्रप्रयुक्तब्रह्मतेजाविश्रि-ष्टाय। विदत्सभासु वेदशास्त्रादिरूपेण ब्रह्मवर्षसेन दीयत इति ब्रह्मवर्षम् घर्मलं। एतस्थामिष्टी पुरीऽनुवाक्यामाह "श्रा यिमानसप्त वासवासिष्ठिन खारही यथा। ऋषिई दीर्घम्-त्तम इन्द्रख घर्मे। अतिथिः" इति। वास्यन्ति रथस्थापर्या-दित्यमिति वासवा त्रादित्यात्राः ते च सप्तसङ्खाकाः। सप्त यञ्जन्ति रथमेकचक्रमिति मन्त्रवर्णात्। न चैवं मित एको ऽश्वा वहति मप्तनामेत्यनेन विरोध:। वचनदयवलेन विक-ल्पसाङ्गीकतलात। ते च मप्तायाः खार्हा यथा श्रादित्य-परतन्त्रा श्रपि खयमेवारोइन्त इव वर्ष्यन्ते, सुशिचितलेन प्रेरणं विनैव प्रवृत्तालात्। तादृशाः सप्ताया यस्मिनादित्ये मातिष्ठनित मात्रित्य वर्तनो स मादित्य चिविर्द मतीन्द्रिय-ज्ञानेन सर्वदा वेद चयो पेतलात्, अतएवासायते 'वेदैर शूच-

<sup>\*</sup> बधमनुसरते इति तै०।

स्तिभिरेति सर्थः" इति। दीर्घश्रुत्तमः चैलेक्यप्रकाशनेन प्रियतकीर्त्तिनः। ई दृशे घर्मी दीयमान त्रादित्य दन्द्रस्य ग्रहेऽतिथि: खाभीष्टं याचितुं यदा कदाचिदागच्छति, तस्थे-न्द्रस्य महिमा किम् वक्तव्य द्रत्यभिप्रायः। याच्यामा ह "ग्रा-मासु पक्तमैरय श्रा सर्वष्ट्र रोइयो दिवि। घमें न सामं तपता सुद्यक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे गिरः" इति। फलपाकर हि-ताखीषधीषु पर्वा सम्यक्पाकयुक्तं फलं हे इन्द्र लमेरयः वृष्टिदारा समादितवानिस । सूर्यं चिरन्तनपरिवर्तनसामर्थ-प्रदानेन श्रनुग्रह्म दिवि श्रारोद्दयसि । \*हेतुभिर्यजमानाः जुष्टमिन्द्रस्य प्रियं हिन: पुराडाग्ररूपं तपत सुष्टु इतं कुरत। किमिव घमें न प्रवर्गमिव। सुटिकिभिः हिङ्कार्प्र-सावादिशाभनभित्युक्तैः सामन् सामिशः घमें यथा तपन्ति। गिर्वणमें गीर्भः खत्यायेन्द्राय गिरः खतिरूपाः प्रयुङ्गिति ग्रेष:। इद्यन्तरं विधन्ते "इन्द्रायार्कवते पुरोडाग्रमेकादग्र-कपालं निर्वपेदन्नका मा उर्की वै देवाना मन्निमन्द्र मेवार्कवन्तरू खेन भागधेयेने।पधावति स एवासा अनं प्रयच्छत्यनाद एव भवति" (सं०२कां०।२प्र०।०प्र०) इति। बुभुचुभिर-र्थमानवादादरेण खीकियमाणवात् श्रन्नख श्रक्तं। तच पुराऽनुवाक्यामा इ "इन्ह्रमिद्गाथिना छ इदिन्द्रमर्जे भिर्किणः। दन्द्रं वाणीरनूषत'' इति। गाथिनः सामगाः बृहत् बृहता सासा दन्हमेव अनूषत अस्तुवन्। ऋच स्तृतावित्यसाद्धाता-

<sup>\*</sup> द्वितिभिरिति का॰।

बत्पन्ने। अर्नेभिक्तिभर्तिणा बक्रुचा इन्द्रमस्तवन्। वाणीः श्रन्या श्रपि वाचे। यजूरूपा इन्द्रमस्तवन्। याच्यामाइ "गायन्ति ला गायचिण श्रर्चन्यर्कमिकणः। ब्रह्मा-णस्ता मतकतवृद्धशमिव चेमिरे'' इति । हे मतकता गाय-चिणा गायचसामयुका उद्गातारः लां गायन्ति। अर्किणो बकुचाः लामर्चनि सुवन्ति। ब्रह्माणसदुपलचिता अध्वर्यवा ऽपि लामुचेमिरे उत्यापयन्ति वर्धयन्तात्यर्थः। किमिव वंश्व-मिव। यथा कुलाचारादिभिः खकीयं वंशमुक्यिका उन्नतं कुर्विना तदत्। दृष्ट्यनारं चिह्नविष्यं विधन्ते "दुन्द्राय द्यर्भवते मुरो जा मने काद भक्ष पालं निर्वपेदिन्द्रा चेन्द्रियावत इन्द्रा चार्क-वते भृतिकामा यदिन्द्राय घर्मवते निर्वपति शिर एवासः तेन करोति यदिन्द्रायेन्द्रियावत त्रात्मानमेवास्य तेन करोति सदिन्द्रायाकंवते अत एवानाचे प्रतिनिष्ठति भवस्रोव" (सं॰ र्क़ां । २ प्र । ७ प्र ) इति । तेन घर्मवते निर्वापेणाध्वर्यु स्थ यजमानस्य शिरः करोति। एवं विद्यैश्वर्यादिभिः सभाया-मुन्नति । तेनेन्द्रियावते निर्वापेणास्य यजमानस्य श्रात्मानमेव करोति, पृष्टशरीरमेव करोति। श्रर्कवते निर्वापेण यजमाने। सत एव ऐयर्थे प्राप्त एव सन्तद्नयाग्ये सम्यगन्ने प्रति-तिष्ठति, भवत्येव पुनर्ष्यधिकमैश्रये प्राप्नोत्येव। श्रव धर्मवता इविषि 'त्रा यिसान्' इत्यादिके याच्यानुवाक्ये, इन्द्रियावते। इविषि 'इन्द्रियाणि भतकतो' इत्यादिको, अर्कवते। इविधि दिन्द्रमिद्गाथिनो बृहद्' दत्यादिको। दश्चन्तरं विधन्ते "दन्द्रा-

या १ हो मुचे पुरे । जा अभेकाद शक्या लं निर्वपेद्यः पाश्रना गटहीतः स्थात् पामा वा अष्ट्र दन्द्रमेवाष्ट्रहोमुच् स्वेन भागधेयेना-पधावति स एवैनं पामनोऽ ए इसी मुच्चति" (सं०२ कां । २प्र०। ७ अ०) इति। श्रंह: शब्देन श्राग:, श्रच नर्कहेतुर्निषिद्धा-चरणादिक्यः पामाचाते। पामना श्रंहमः श्रत्यधिकात् पा-पादित्यर्थः। तत्र पुरे। दनुवाक्यामा इ "त्रश्रही मुचे प्रभरेमा मनीषामीषिष्ठदाव्त्रे सुमतिं गृणानाः। इदमिन्द्र प्रति इथं ग्रभाय गत्याः मन्तु यजमानस्य कामाः" इति। ग्रणानाः स्तवनो वयं त्रोषिष्ठदाव्त्रे ग्रीश्वकासे दावाग्निना त्रत्यन्त-दाधस्प्रदेशेभ्या वर्षतीं दृष्टिं दाचे, श्रंहामुचे पापान्नीचिचें मनीषां नुद्धिं प्रभरेम खीकुर्म। की दृशीं सुमतिं, वां ते। ष-येमेत्येवमादिशाभनमनसापेतां। हे इन्द्र इदं दीयमानं हथं प्रतिग्रहास, तिन यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु। याच्या-माह "विवेष यन्ना धिषणा जजान स्तवै पुरा पार्थादिन्द्रमङ्गः। अध्हरें। यत्र पीपरद्यथा ने नावेव यान्तमुभये इवन्ते दित। यद् यसात् कारणात् धिषणा पूर्वे। का बुद्धिर्मां विवेष व्याप्तवती तसाद इं सुबुद्धिः जजान जातवानिसा। त्रत एव पार्थादकः पारेभवात् मरणदिवसात् पुरा लां स्तवे त्रामरणं खनानीत्यर्थः । यत्र यस्यां धिषणायां मत्यां दन्द्रोऽस्मान् श्रंहसः पापात् पीपरत् उत्तारितवान् सा धिषणा विवेषेत्यन्वयः। त्रयवा यचा इन्यसानं इसः पारयति तसात् पार्थादकः पुरा स्वा इत्यन्तयः। यथा लोके नावा नद्यां यानां नाविकमुभये

कूलदयवर्त्तांनी इवन्ते भा मामुत्तारचेत्या इयन्ति तथैवां इशे मुकानसान् उभयकूलप्रभवा श्राक्रयन्तीत्यर्थः। श्रुवैव विक-ल्यितामन्यां याच्यामाद "प्र सम्राजं प्रथममध्वराणाम हो-मुचं रुषभं यज्ञियानां। श्रपां नपातमश्चिना इयन्तमसिन्नर दिन्द्रयं धत्तमोजः" दित । हे नरी मनुष्या ऋतिजः प्रक-र्षेण दन्हं भजतेति श्रेषः। की हुशं समाजं सम्यग्दीष्यसानं, श्रधराणां श्रमिष्टोमादीनां प्रथमं मुख्यदेवं, श्रंहोमुचं पापा-मोाचियतारं, यज्ञियानां यज्ञसम्बन्धिफलानां दृषभं वर्षितारं, श्रपां उदकानां नपातं श्रविनाश्रयितारं, हयन्तं ऐश्वर्यसङ्गमयि-तारं। हे त्रश्विना त्रसान् यजमाने दन्द्रियं चनुरादिपाटवं म्रोजा बल्च धत्तं स्थापयतं। इद्यानारं विधत्ते "इन्हाय वैद्यधाय पुराडाशकोकादशकपालं निर्वपेद्यं स्धाऽभिप्रवेपेरन् राष्ट्राणि वाभिममियुरिन्द्रमेव वैस्धः खेन भागधेयेने।पधावति म एवासान्यधाऽपहिनाः' (सं०२कां । २प्र०। ७ प्र०) दति। म्धो वैरिणो यं यजमानमितः प्रवेपेरन् प्रकर्षेण कम्प-चेयुः भीतिमुत्पाद्येयुः श्रथवा राष्ट्राणि देशानिभता विना-प्रयितं समियः सङ्गता भवेयः तस्य यजमानस्य रचाये वैस्ट-धाय प्रनुविनाप्रकायेन्द्राय एकाद्यकपालं पुरोडाग्नं निर्वपेत् म चेन्द्रोऽसाद् यजमानात् स्थः प्रचूनपहन्ति। तच पुरो-ऽनुवाक्यामा ह "विन दन्द्र स्धो जिह नीचा यच्क पृतन्यतः। अधरादं तमीं कधि यो असार अभिदायति" इति । हे इन्द्र ने। उसाकं स्टथः अचून् विशेषेण जहि । किञ्च एतन्यतः श्रसा-

न्मारियतुं मेनामिच्छतः ग्रचून् नीचा न्यास्तान् यच्छ उप-रतान् बुद् । यञ्चान्याऽसान् त्रभिदासति उपचपयति तमीं तमपि वैरिणं श्रधसादं श्रसात्पादयोः प्रणतिशरस्तं सुर्वित्यर्थः। तत्र याच्यामाह "दन्द्र चत्रमभि वाममोजाऽजायया दृषभ चर्षणीनां। त्रपानुदो जनमिनयन्तम्हं देवेभ्या त्रक्रणोह खोकं" इति । हे इन्द्र \*वामं वननीयं चर्च चताद्रचणं श्रोजा ऽसादीयं बलमभिलच्या श्रजाययाः एतसर्वे सम्पादितां जाताऽधि । चर्षणीनां मनुष्याणां हे दृषभ कामानां वर्धयितः श्रमित्रयन्तं शत्रुभावमिच्छन्तं जनं श्रपानुदः निराक्तवानिष। देवेभ्ये। इवि:प्रदानादिव्यव हारिभ्ये। यजमानेभ्यः उदं वि-स्तीर्णं लोकं भागसानं श्रक्तषोरं कतवानेवासि। श्रसामेवेष्टैा विकल्पितां पुरोऽनुवाक्यामाइ "स्रगान भीमः कुचरा गि-रिष्ठाः परावत श्राजगामा परस्याः। स्वत्र सर्प्राय पविमिन्द तियां वि शचून् ताढि वि सधी नुदख" दति। हे दन्द्र भीमो भयद्भरः कुचरः प्राणिभचणादिरूपकुतिसताचरणभीको गि-रिष्ठाः पर्वतनिष्ठा स्रोा न सिंइ या घृादिस्ग द्व परस्थाः परावते। महते। दूरादाजगाम श्रसदिरोधिनं हन्तुमागते।-ऽषि। श्राजगन्थेति शाखान्तरे मध्यमपुरुषः पठितः। स्टकं परश्ररीरादिषु सरणशीलं तियां तीच्एं पविं वज्रं संशाय सम्यक् तीच्छां कला विशेषेण शत्रून् ताडय। सधा चाद्रुन् अजून् विश्रेषेण नुदस्त निराक्तरः। विकल्पितां याज्यामार्ष

<sup>\*</sup> वामं वसनीयं चर्चं प्रतिक्रणमिति तै॰ अश्रद्धपाठः।

"वि प्रचून् वि सधो नुद वि दृचस्य इनू रज। वि मन्युमिन्द्र भामिते। अनिचक्याभिदासतः "इति। हे इन्द्र मनून् विभेषेण नुद निराकुर । सधा या छुनपि विशेषेण नुद । उचस इनू विशेषेण भग्नीकुर। लं भामितः कुद्धः सन्नभिदासताऽस्मान्-पचपयतः ऋमित्रस्य वैरिणो मन्युं विश्वेषेण भग्नं कुरू। दश्च-न्तरं विधन्ते "इन्हाय चाचे पुरोडाश्रमेकादशकपालं निर्व-पेदद्धी वापरियत्ती वेन्द्रमेव चातार ए खेन भागधेयेनीप-धावित स एवैनं चायते" (सं०२का०।२प्र०।७म्न०) इति। बद्धः ग्रह्युः बया निगडितः परियत्तः ग्रह्युः लामन्तरेण परिते। भटैरवरद्धः। तवं पुरेाऽनुवाक्यामाह "वातारमिन्द्रमवितार-मिन्द्र इवे इवे सुइवर शूरमिन्द्रं। इवे नु शकां पुरुक्त-मिन्द्र सिंख ने। मघवा धालिन्द्र:" इति। चातारं ग्रह्य-लाबन्धाद्रचितारं। श्रवितारं भटावरोधाद्रचितारं। शूरं बस्थुकानामवरोधकानाञ्च तिरस्कारे चमं। इवे इवे सुइवं सर्वसितं हो मे सुखेन श्राङ्घातुं ग्रक्यं। ग्रज्ञं सर्वेषु कार्येषु ग्रानित-युकां। पुरुइतं बद्धभिर्धजमानैराइतिमन्द्रं द्ववे नु श्राइया-म्येव प्रति विश्रेषणमिन्द्रशब्दाष्टि त्तर्वाक्यभेदार्थं। चातारमिन्द्रं जवे। अवितारिसन्द्रं जवे। इत्येवं वाकाभेद:। तैय बज्जिभ-वीक्यैर्मि इमातिशयः प्रदर्शते। इन्हागच्छ हरिव आगच्छे-त्यादी तद्दर्भनात्। चाकेऽपि अतिवाचमुपचाचितुं पित-रागच्छ भातरागच्छे खादी तह यते। मघवानिन्ही ने । आभां खिख धातु अविजाशं दधातु। तत्रैव याच्यामाइ "मा ते

श्रखां सहसावन्यरिष्टावघाय भूम हरिवः पराहे। त्रायख ने। उन्निभिर्वक्षेयुत्तव प्रियामः स्टरिषु खामः दिति। हे सहसावन् बलविन्द्र ऋखां परिष्टी परिचाणार्थं कियमाणायामिकां श्रघाय वैक ल्याय मा भूम, श्रस्तदनुष्ठिते कर्माणि वैक ल्यं मा भूदित्यर्थः। हे हरिवः हरयो अयाः तदः परादे परादातुं लामवज्ञातुं वयं मा भूम, कदाचिदयवज्ञां मा करवामे-त्यर्थः । लं ने । उसान् ऋटके भिः हिंसारहितैः वरू थैर्ग्यहैस्ता-यस, तादृशान् प्रयक्कः। सरिषु विदत्सु यजमानेषु मध्ये वयं तव प्रिया भवेम। इद्यन्तरं विधत्ते "इन्ह्रायार्काश्वमेध-वते पुराडाश्रमेकादश्रकपासं निविषेद्यं महायज्ञा नापनमेदेते वै महायज्ञ खान्ये तनू यदर्का श्वमेधा विन्द्र मेवार्का श्वमेधवन्त प्र खेन भागधेयेने।पधावति स एवासा श्रन्तते। महायज्ञं चावयत्युपैनं महायज्ञी नमति" (सं०२का०।२प्र०।० % ०) इति। श्रश्वमेधयञ्चस्य साधनस्तो चाऽग्निः नाऽर्कः। यश्व तत्फलस्तं त्रादित्यः सेाऽत्रमेधः। त्रत एव पञ्चमकाण्डे पञ्चा-कीं जितिविधि भेषार्थवादे समासायते "त्रकी वा एष यदिश-रसावादिलोऽयमेधा यदेता त्राज्ञतीर्ज्होत्यर्कायमेधयोरेव च्याती एषि सन्द्धाति" इति। श्रश्वमेधत्राह्मणे उप्येवमासायते "श्रीमर्वा श्रश्वमेधस्य चानिरायतनं सर्वे। द्वीर्वानिरायतनं यद्यमधेऽग्री चित्य उत्तरवेदिं चिनाति तावकाश्रमेधा" इति। वाजमने यिनोऽपि चित्यसाग्ने स्पामन नि "एष वा अधिमेधी च एष तपति तस्य संवत्सर आत्मायमग्रिरर्क-

सासोमे खोका श्रात्मानसावेतावकाश्वमेध इति" इति। इन्द्रसु तयारम्यादित्ययाः स्वामिलादकाश्वमधवानित्युच्यते। यं यज-मानं प्रत्यश्वमेधराजस्यादिमहायज्ञी नापनमेन प्राप्न्यात्, स यजमाना (क्शिमेधस्वामिने निर्वपेत्। यावेतावर्काश्व-मेधमब्दवाचावन्यादिली तावुभी महायज्ञसायमेधसान्ये तन्, प्रारक्षसमाप्तिकोत्र्यार्वर्तमाने ग्ररीरे। चित्याग्निः सा-धनलेन प्रारक्षकोटी वर्तते। श्रादित्यः फलरूपलेन समा-प्रिकाटिगामी। स एवेन्द्री यजमानस समीपे सहायज्ञं प्रेरयति। स च महायज्ञ एनं यजमानं उपनमति प्राप्नाति। तत्र पुरे। ऽनुवाकामा इ "अनवस्ते रथमयाय तचन् लष्टा वच्चं पुरुह्नत दुमनां। ब्रह्माण इन्ह्रं महयन्ता श्रकीरवर्धयन्नहथे इन्तवा उ' इति। हे पुरुह्नत बक्तिभर्यजमानैराह्नतेन्द्र ते तव रथं अनवे। मनुष्याः तचन् तचनु संस्कृर्वनु । किमधैं । अथाय श्रयं संयोक्तुं। लष्टा देविशक्यी दुमनां दीप्तिमनां वज्ञं तचतु। ब्रह्माणा ब्राह्मणा चलिजः श्रकेर्चनसाधनेर्मन्तेः सहयनाः पूजयनाः इन्द्रमवर्धयन् यग्रमा वर्धयन् । श्रहये श्रहिमधं महायज्ञप्राप्तिप्रतिवन्धकपापं हन्तवा उ श्रवस्यं हन्तुं श्रवर्धय-क्रित्यवयः। यांच्यामाइ "तृष्णे यत्ते तृष्णे। त्रर्कमर्चानिन्द्र यावाणे। अदितिः सजीवाः। अनिश्वासी ये पवयाऽरया इन्द्रे-षिता अभ्यवर्तना दस्पून्'' दित । हे दन्द्र यद् यदा वृष्णे ते कामाभिवर्षिणस्व मन्निमिनमर्कमर्चनीयं दृष्णां वर्षणं फला-भिवर्षकं यागं ग्रावाणः साधनस्ता दृषदुपलादयः पदार्थाः

श्चर्यान् श्रव्यन्ति श्रव्यक्ष्विति । तदानीं श्रदितिर्वेदिक्षणा प्रियवी सजीवास्त्या समानगीतिर्भवतु । दन्देषिताः दन्द्रभेदिताः ये पवयः वजाः सन्ति तेऽप्यर्था श्रनशासा रथाश्वनिर्पेचा एव दस्यून् महायज्ञग्राप्तिप्रतिवन्धकानस्रान् श्रस्यवर्त्तन श्रीस्त्र चनुं प्रवर्त्तनां ।

त्रच विनियोगमङ्गृहः।

"दन्दं वे। वियते। दम्बियरावेन्दं स्वने। देयं॥
दन्द्रीन्द्रियावद्यागे स्थाद् त्रा यस्मिन् घर्मवद्यजा।
दन्द्रं स्थादर्भवद्यागे तिसी दं हो मुग्यजाद्य हः॥
विनो स्धे चतसः स्वस्तातारं चादमद्यजा।
त्रावे। दिने। स्वति। स्वति। दिति माधवीये वेदार्थप्रकाणे क्षण्यजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके दाद्गे। दुन्वाकः॥ ॥॥

दित श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तश्रीवीर-बुक्कश्चपालमास्राज्यधुरन्थरेण मायनाचार्येण विरचिते माध-वीये वेदार्थप्रकाणनामकतैक्तितीययजुः मंहितामाय्ये प्रथम-काण्डे षष्टः प्रपाठकः सम्पूर्णः । ॥

ॐ तस्तृ॥

## श्रथ तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमका एडं सप्तमप्रपाठकः।

## हरिः ॐ।

पाक्यमं वा अन्वाहिता में प्राव उपित छन् इडा खलु वे पाक्यमः सेषान्तरा प्रयाजान्याजान् यर्ज-मानस्य लेकिऽवंहिता तामाहियमाणामिभमन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्ण एहोति प्रावा वा इडा प्रश्नेवापं ह्वयते यम्रं वे देवा अदुहन् यम्रोऽस्राः अदुहत्तेऽस्रा यम्रदेग्धाः प्रयाभवन् या वे यम्रस्य दे हि विदान्॥१॥

यज्तेऽप्यन्धं यजमानं दुहे सा में सत्याशीरस्य यज्ञस्य भूयादित्याहैष वै यज्ञस्य दे।हस्तेनैवैनं दुहे प्रता वै गार्दुहे प्रतेडा यजमानाय दुह एते वा इडाये स्तना इडोपह्हतेति वायुर्वत्सो यहि होतेडामुपह्नयेत तिह यजमानो होतारमीक्षमाणी वायुं मनसा ध्या-यत्॥ २॥

माचे वृत्समुपावं सजिति सर्वेण वै यज्ञेनं देवाः स्वा बेलाकमायन् पाकयज्ञेन मनुरश्राम्यत्सेडा मनु-मुपावं तित् तां देवासुरा व्यक्षयन्त प्रतीची देवाः पराचीमसुराः सा देवानुपार्वर्तत पृथवे। वै तद्देवा-नष्टणत पृथवे।ऽसुरानजहुर्यं कामयेतापृशुः स्यादिति पराचीं तस्येडामुपं ह्रयेतापृशुरेव भवति यं॥३॥

कामयेत पशुमान्स्यादिति प्रतीचीं तस्येडामुपं ह्व-येत पशुमानेव भवति ब्रह्मवादिनी वदन्ति स त्वा इडामुपं ह्वयेत य इडीमुप् ह्वयात्मान् मिडीयामुप ह्वये-तेति सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिर्भधोनीत्या हेडी मेवी पह-यात्मान् मिडीयामुपं ह्वयते व्यस्तिमव वा एत ख्रास्य यदिडी सामि प्राञ्चन्ति॥ ४॥

सामि मार्जयन्त एतत्यति वा असुराणां यशे व्य-च्छिद्यत् ब्रह्मणा देवाः समद्धु इस्पतिस्तनुतामिमं न द्रत्यो इ ब्रह्म वे देवानां इहस्पति ब्रह्मणेव यग्नः सन्देधाति विच्छिन्नं यग्नः सिममं दंधात्वित्याह सन्तत्यै विश्वे देवा दह मादयन्तामित्याह सन्तत्यैव यग्नं देवे-भ्योऽनुदिशति यां वे॥ ५॥

यज्ञे दिश्लां ददाति तामस्य प्रावोऽनु सङ्गामित्त स एष ईजाने।ऽप्राभीवंको यजमानेन खलु वै तत्का-यीमित्या हुर्यथा देवचा दत्तं क्वीतात्मन् प्रमन् रम-

<sup>\*</sup> सः। तु। वै। इति पद्पाठः।

येतेति ब्रध्न पिन्वस्वेत्योच्च यज्ञो वै ब्रध्नो यज्ञमेव तन्न-च्यत्ययो देवचैव दृत्तं कुंकत ज्ञात्मन् पुत्रून् रमयते दर्दता मे मा खायीत्याचार्ष्ट्रितिमेवोपैति कुर्वता मे मोपदसदित्योच्च सूमानमेवौपैति ॥ ६ ॥

विद्वान् ध्यायेद्भवति यं प्राक्षन्ति यां वै म एकान्न-विश्रेष्ठातिर्श्वं ॥ १ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे सप्तमप्रपा-ठको प्रथमोऽनुवाकः ॥ • ॥

## श्रीगणेशाय नमः।

यस निश्वितं वेदा या वेदेभ्याऽ खिलं जगत्।

निर्ममे तमचं वन्दे विद्याती र्यम हेश्वरं॥

प्रपाठके सप्तमेऽस्मिन् श्रनुवाका स्त्रयोदश ।

याजमान श्राह्माणस्य भेषः षट्स्वादिमेषु हि॥

वाजपेयस्य मन्त्रास्तु षट्स्वन्येष्यय याज्यकाः।

देखानुमन्त्रणं तस्या दृढायाश्च प्रश्नंसनं॥

श्रन्या हार्योऽय मन्त्रानुवाक्यास्यास्त्रिषु स्तृताः।

र्यमन्त्रा धावनञ्च रे हिणं वाजहे। मकः॥

खिज्ञत्यतिग्राह्मयाज्या दत्यर्था श्रनुवाकगाः। दति।

श्रव प्रयमानुवाक द्खानुमन्त्रण मुच्यते। तदेतदिधातं

प्रस्तिति "पाक्ष्यं वा श्रन्याहिताग्रेः प्रश्नव उप्तिष्ठन्त द्खा

खल् वै पाकयज्ञः मैषान्तरा प्रयाजान्याजान् यजमानसा लोकेऽवहिता'' इति । पाकयज्ञस्य रूपमापसम्बस्च च्यास्या-हिभिक्तां "श्रीपासन हो मी विश्वदेवं पार्वण महका मासि आदुं सर्पविलिरीशानविलिरिति सप्त पाकयज्ञसंखाः" इति। वोधायनो ऽप्याह "इतः प्रक्तत श्राक्ततः शूलगवीवलिहरणं प्रत्यवरे।हण-मष्टका होम इति यत्र पाकयज्ञसंखाः" इति। अन्ये लाजः "त्रलयज्ञाः पाकयज्ञाः" दति। श्रात्रलायने।ऽयाह "वयः पाकयज्ञा जता त्रग्री ह्रयमाना त्रनग्री प्रजता बाह्मणभाजने ब्रह्मणि ज्ञताः" दति। एतेषां मध्ये यं कञ्चिदपि श्राहिताग्नेः पाकयज्ञमनु गवाद्याः पश्चवीऽविख्यिता अवन्ति पाकयज्ञेन लभ्यन द्रत्यर्थः। अत्र तिडाभचणमेव पाकयज्ञः। ब्रह्मणि क्षतलात्। श्रताऽनेनापीडाभचणेन पश्रवा लभ्यन्ते। सेयभिडा यजमानस्य लोको फलसाधने यज्ञे प्रयाजानूयाजमध्ये यव-खिता। प्रयाजाञ्यभागप्रधानखिष्टकञ्च ऊर्द्धमनृयाजेभ्यस प्रा-गिडाया श्रनुष्टेयलात्। एतच है। चका ग्छे खिष्टक द्याच्याया त्रनृयाजयाच्याय मध्ये द्रेषाञ्चानमन्त्रपाठाद्वगम्यते। विधत्ते "तामाच्चियमाणामभिमन्त्रनेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पण्रवा वा द्डा पणूनेवापज्ञयते" दति। तामिडामाच्चियमा-णामवदाय होत्समीपमानीयमानां। तत्प्रकारमापस्तम् याह "द्रडापा चम्पसीर्य सर्वेभ्या इविभ्यं द्रडा समवद्यति चतुर-वत्तां पञ्चावत्ताञ्च' इति "श्रभघार्येडा होने प्रदाय" इति च। दुडादेवतायाः पद्भुषाधनलात् गोरूपलाच मन्त्रगतेनै-

हीतिपदेन पणूनेवापइयते। सा मे सत्याशीरित्येतं मन्त्रभागं व्याखातुं प्रस्तीति "यज्ञं वै देवा ऋदुचन् यज्ञोऽसुराष्ट्र ऋदु-इत्तेऽसुरा यज्ञदुग्धाः पराभवन् यो वै यज्ञस्य दोहं विदान् चजतेऽ खन्यं चजमानं दुई'' इति। दोइनं रिक्तोकरणं गां दोम्धीत्यच तथा दर्शनात्। देवाः प्रथमं यज्ञमदुद्वन् तद्गत-मारफलस्वीकारेण रिक्तीचक्रुः। स च बज्ञोऽसुरानदुहत् तदीयमारापहारेण रिक्तीचकार। ततस्ते पराभःताः। यो यजमाना देवकर्वकं यज्ञरिकीकरणं यज्ञकर्वकमसुरिक्तीकर्-णच विदान् यजते से। ऽन्यमपि यजमानं दु हे रिकीकरे। ति। एतस्य वाकास्य मन्त्रप्रशंसारूपलादन्यस्य यजमानस्य न काचि-द्धानि:। व्याच्छे ''मा मे मत्याभीरस यज्ञस भ्रवादित्याचैव वै यज्ञस दे हिस्ते नैवैनं द्हे" दति। उपह्नते ऽयं यजमान जत्तरसां देवयञ्चायां, उपह्नत द्वोवमादिका येयमाशीस्पा-क्रानमन्त्रगता सेयमख यज्ञस सम्बन्धिन्याशीर्मम सत्या भूया-दित्येवं रूपा यज्ञदे। इस्तेनेवान्यं यजमानं दे। निष्धा । वायुष्यानं विधातुं प्रसीति "प्रता वै गार्दु हे प्रत्तेडा यजमानाय दुइ एते वा दडाचे स्तना दडोप इतिति वायुर्वत्सः "दिति । प्रक्ता वत्स-सोइनेन प्रसुतसानी गार्दुहे पयः चारयति। तददवेडा प्रका सती यजमानस्य फलं दाेगिष। तस्या द्रडाया द्रडापह्रतेत्या-दिमन्त्रभागाः स्तनाः वायुश्च वत्सः। विधत्ते "यर्षि होतेडासुप-इयित तर्षि यजमानी दोतारमी चमाणी वायुं मनमा ध्यायेत् माने वसमुपावस्जिति" इति। यहिं यस्मिन् काले। द्रेडा-

पक्कतित्यादिमन्त्रभागप्रयोगे हेयोपादेयपची विधातुं प्रस्तीति "सर्वेण वै यज्ञेन देवा: सुवर्ग लाकमायन् पाकयज्ञेन मनु-रश्राम्बलेडा मनुसुपावर्तत तां देवासुरा यक्कयन्त प्रतीचीं देवाः पराचीमसुराः मा देवानुपावर्तत पश्चवा वै तद्देवान-वृषत पश्रवाऽसुरानजङः '' दति। मनुसिहताः सर्वे देवाः क्तत्त्रेन दर्भपूर्णमामयागेन खर्गलीकं प्राप्तुमुद्यताः तच मनुः पाकयज्ञेन श्रान्तोऽस्त्। दडा खलु वै पाकयज्ञ दत्युकां, श्रता मनुर्देशता सन्ति डेशपा कान एव तात्पर्यवानभू दि त्युत्तं भवति। मा चेडा देवता तात्पर्यवन्तं मनुमुपगतवती। तां दृष्ट्वा देवा-ञ्चासुराञ्च परसारवात्ययेन द्रडामुणाञ्चयन्त । ते देवाः प्रतीचीं सम्मुखस्पाइयन्त। त्रसुराः पराचीनमुखसुपाइयन्त। द्रेडापह्र-तेत्वेवमादाविडाशब्दप्रवागः सामुखां, उपह्रतेडेति पञ्चादिडा-भ्रब्दप्रयोगी विमुखलं। तत्र मसुखलेन तुष्टा सती सा देवानु-पावर्तत। प्रमवा वा द्डेत्य चाचातलादि डारूपाः प्रमवः तत्तदा देवान हणत हतवनाः प्राप्तवनाः। विमुखलेन दं डायाः अ-परितीषात्तद्रूपाः पश्चवीऽसुरानजङस्यन्तवनः। तच हेय-पर्च विधत्ते ''यं कामयेतापग्रः स्वादिति पराचीं तस्वेडा-मुपक्रयेतापक्करेव भवति" दति। उपादेयपचं विधत्ते "यं कामयेत पश्डमान्त्यादिति प्रतीचीं तस्वेडामुपक्कयेत पश्ड-मानेव भवति" इति। सा नः प्रिचेति मन्त्रभागं व्याख्यातुं प्रस्तीति "क्रह्मवादिनी वदिना स ला द्रडामुण्क्रयेत य द्रडा-मुपह्रयात्मानमिडायामुपक्रयेतेति" इति । वेदार्थविचारका

विदांसः परस्परमित्याजः। किमिति। यो वृद्धिमान् मन्त्रेनेड ए इदित ए ही त्यादिने डामुप इय तस्यामि डायामात्मानम्प-इयते योजयति स एवेडां यथाशास्त्रम्पद्धयेतेति। सन्तं व्याचष्टे "मा नः प्रिया सुप्रद्धिर्तर्भवानीत्याहेडामेवापह्रया-त्मानमिडायाम्पक्रयते" दति। येयमिडासाभिरिड एही-त्यादिनापह्नता सेयमिडा नाऽस्नाकं प्रियेत्यनेन वचनेन खात्मानमिडायां योजितवान् भवति । मार्जनार्थं मने। ज्या-तिरित्यादिकाम्चं वाखातुं प्रसीति "व्यस्तिन वा एत-चज्रस्य यदि डा सामि प्राय्त्रीना सामि मार्जयना एतत्प्रति वा श्रसराणां यज्ञी वाच्छियत ब्रह्मणा देवाः समद्धः " दति। द्रडेति यदेतेन यज्ञसाङ्गं व्यसं विक्लिक्सिव भवति तत्क्य-मिल्याचाते । सामि प्रोडामख खेममिडाभागक्पस्तिजः प्राम्नन्ति। साम्यद्वलेशं मार्जधन्ते शिर्सि सिञ्चन्ति। तदानीं प्रधानयागाः पूर्वमेव इता अनुयाजादियागा इत ऊद्धे यष्ट-याः तनाधे लेतदिडाभचणं मार्जनञ्च क्रियते। तयारयाग-रूपलाद्यागविच्छेदकलं। तथा मत्यसुरा यष्ट्याननू याजादीन् विस्तिवनाः, श्रताऽसराणां यज्ञ एतत् प्रति अचणमार्जन-द्रयं प्रत्येतदीये काले विच्छित्रोऽश्वत्। देवास्त्रप्रमत्ताः सन्ते। ब्रह्मणा परिष्ठदेण केनचित्पुरुषेण समद्धः, तथार्विच्छित्रयाः पूर्वी त्तरये: यज्ञभागये: सन्धानं क्षतवन्तः। तस्या ऋचसृतीय-षादं वाचरे "बृहस्पतिसनुतासिमं न दत्याह ब्रह्म वै देवानां ृष्टस्यतिर्वेद्वाणैव यज्ञश्च सन्दधाति" इति। देवगुरुलाद्वृष्टस्यते:

परिवृहतं। सन्धातप्रतिपादकं ततीयपादं वाखाय सन्धान-प्रतिपादकं दितीयपादं व्याचष्टे "विच्छिनं यज्ञ मिमं दधा-वित्या इ सन्तत्ये" इति । श्रविच्छे दायेत्यर्थः । तस्य सन्ततस्य यज्ञस्य देवसमर्पणप्रतिपादकं चतुर्थपादं वाचष्टे "विश्वे देवा द्र माद्यनामिला इ सन्तरीव यज्ञं देवेभ्योऽन्दिशति" दति। ब्रभ्न पिन्व खेत्यादिकं पुरो डाशा भिमन्त्र णमन्त्रं व्याख्यातुं प्रस्ती-ति "यां वै यज्ञे दिचणां ददाति तामस्य प्रवोऽन् मङ्गा-मन्ति स एष ईजाने। उपग्रुभी वुकी यजमानेन खलु वै तत्कार्थ-मिला ऊर्यथा देवचा दत्तं कुर्वीतात्मन् पशून् रमयेतेति" दति। यजमानेनर्लिंग्भे। दीयमानां गवान्वाचार्यादिक्षां दिवणां पण्रव: सर्वेऽष्यनुगच्छन्ति, तदा यज्ञानुष्ठाता च पग्रुरिहता अवति। श्रतस्तेन दत्तं दिचिणाद्रयं यथा देवचा देवेषु ऋतिच्ववस्थितं भवति, पश्रवश्च यथा खसिन्नेव रमनी तथा यजमानेन कर्त्तव्यमिति बुद्धिमना श्राद्धः। मन्त्रख प्रथमभागं वाचष्टे "ब्रभ पिचखेत्या इ यज्ञा वै ब्रभा यज्ञमेव तना इयतायो देवचैव दत्तं सुर्त श्रात्मन् पशून् रमयते" इति। हे यज्ञ प्रीणी हीत्यनेन यज्ञस्य पूजारूपेण प्रात्साहनेन यथोक्तं प्रयोजनदयं सम्बद्धते। दितीयभागं व्याचष्टे भददते। में मा चायोत्या चाचितिमेवापैति" इति। दानप्रयुक्ती द्रय-चया मा चायीति प्रार्थनेन निवारिता भवति। हतीयभागं व्याचष्टे "कुर्वता में मापदमदित्या समानमेवापैति" दति। उपचयनिवारणस्य पूर्वमेव प्रार्थितवान्गोपदसदित्यनेनाभि-

दृद्धिण चर्णं बाङ्गल्यमेव प्रार्थ्यते। स्थानसेवापैतीति॥ ०॥ दृति साधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्ण्यजुः संहितासास्ये प्रथम-काण्डे सप्तसप्रपाठके प्रथसे। ऽनुवाकः॥ \*॥

सःश्रंवा इ सावर्चनसस्तुमिञ्जमापादितिम्वाच् यस्विणाः हातामः कामिडामुपाद्व्या इति ता-मुपाद्व इति हावाच् या प्राणेने देवान् दाधारं व्यानेने मनुष्यानपानेने पितृनिति छिनस्ति सान् छिन्ती इति छिनतीति होवाच् शरीरं वा श्रंस्यै तदुपाद्व्या इति होवाच् गावि॥१॥

श्रस्य शरीरं गां वाव तै। तत्पर्यवदतां या यज्ञे दीयते सा प्राणेनं देवान् दीधार् यथा मनुष्यां जी-विन्त सा व्यानेनं मनुष्यान् यां पितृभ्या व्यन्ति सा-पानेनं पितृन् य एवं वेदं पशुमान् भवत्यथ् वै तामु-पान्नं होवाच् या प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्याभवती-त्यनं वा श्रस्ये तत्॥ २॥ उपाह्मया इति होवाचीषधया वा श्रस्या श्रद्ध-मोषधयो वै प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्याभवन्ति य एवं वेदानादो भवत्यय वै तामुपाह्म इति होवाच् या प्रजाः पराभवन्तीरनगृह्णाति प्रत्याभवन्तीर्ध्ह्णाती-ति प्रतिष्ठां वा श्रस्यै तदुपाह्मया इति होवाचेयं वा श्रस्यै प्रतिष्ठा ॥ ३॥

इयं वै प्रजाः पराभवन्तीरनुंग्रह्णाति प्रत्याभवे-न्तीर्यक्षाति य एवं वेद् प्रत्येव तिष्ठत्यय वै तामुपाह्य इति होवाच यस्यै निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्तीर्ति छिनत्ति सा न छिन्ती इति न छिन्-त्तीति होवाच प्रतु जनयतीत्येष वा इडामुपाह्यया इति होवाच ष्टष्टिवी इडा ष्टथ्यै वै निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्ति य एवं वेद् प्रैव जायते ज्वादो भवति॥ ४॥

गौवी ऋस्य तत्र्यतिष्ठाऽह्वया इति विष्यतिश्च ॥२॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-उके दितीयोऽनुवाकः॥ •॥

द डा चनुमन्त्रण मन्त्राः प्रथमे व्याख्याताः, तामिडां दितीये दयोर्मुन्येाः प्रश्लोत्तराभ्यां प्रशंसति । तत्र प्रश्लमवतार्यति

"सप्त्रवा इ मैवर्चनसस्त्रमिच्नमैग्गिदितिमुवाच" दति । संत्रवा द्रत्यृषेनीमधेयं, स च सुवर्चनसः पुत्रः, तुमिच्च द्रत्यृथ्यनारस्य नामधेयं स चापादितस्य पुत्रः। संत्रवसः प्रक्नं दर्भयति "यस विणा १ होता भः का मि डामुपा इथा इति" इति । यत् . यदा तदेत्यथा हारः, कां कि ङ्गुणकां। तुमिञ्जस्था त्तरं दर्ध-यति "ताम्पाक दति होवाच या प्राणेन देवान् दाधार यानेन मनुयानपानेन पित्हनिति" इति। प्राणादिवृत्तिभ-रिडाया देवादिधारणमुत्तरच साष्टीकरिखते, तां देवादि-धार्णगुणकामिडामुपह्नतवानिसा। पुनः प्रश्नं दर्भयति "हि-नित्त सा न किनत्ती३ इति" इति। लयोपह्नता सेयमिडा गोरूपा सती दिचणालेन प्रतिग्टहीत्वन् किं किनत्ति प्रति-ग्रहरोषेण विनाशयित, श्रयवा न किनित्त । विचारार्थः मुतः। उत्तरं दर्भयति "किननीति होवाच" दति। एवं तर्हि नेथं मुख्येडेति प्रस्नवादिनोत्तं दूषणं दर्भयति ''शरीरं वा ऋसी तद्पाक्रथा इति है।वाच" इति। त्रस्या इडादेवतायाः प्ररी-रमेव लयाप इतं न तु सा देवता। इदानी माखायिकां नीप-स्ता अतिः खयमेवा इ ''गार्वा असी शरीरं गां वाव ता तत्य-र्यवदतां " इति। गारेवास्या दुडायाः प्रतीरं, एतच मानवी घृतपदी मैत्रावर्षीत्येतस है। तसे डे। पाइनमन्त्रस बाह्मणे मनुः पृथिया दत्या चनुत्राके प्रसिद्धं। श्रत द्र डायाः ग्ररीर-अप्तां गामेव जातवनी । तदानीं किन त्तीत्येता दृशास्यां प्र-क्रोत्तराभ्यामनिन्दतां। ददानीं देवादिधारणं साष्टीकरोति

"वा यज्ञे दीयते सा प्राणेन देवान् दाधार यया मनुखा जीवन्ति सा व्यानेन सनुष्यान् यां पित्रभ्या व्रन्ति सापानेन पितृन्'' इति। यज्ञे दिचिणारूपेण दत्तवा गवा देवास्त्रणी-मेव तुथ्यन्ति, न तु तां दुइन्ति नापि घ्नन्ति। ऋतः प्राणेन प्रकृष्टचेष्ट्या उत्तमया दत्या देवान् धार्यति। मनुष्यासु गां दुग्धा जीवन्ति। तदा नात्यन्तमद्यानिः चीरस्य दीनतात्, नायत्यन्तं द्वानिः शरीरस्य वाधाभावात्। श्रतः प्राणापानम-श्ववर्तिन्या व्यानसमानया मध्यमद्या मनुष्यान् धारयति। श्रष्टकात्राद्धे गां पिलभ्या प्रन्ति। तथा चापसम्वः श्री अते दर्भेण गामुपाकरोति, पिल्यस्ता जुष्टामुपाकरोमीति। येथं गीरपानेनाधमद्या मारणक्पया पितृन् धारयति। उत्तस्य देवादिधारणस्य वेदनं प्रशंसति "य एवं वेद पशुमान् भव-ति" इति। अय तुमिचाः खेने।पह्नताया द्डाया मुख्यलं मन्पादियतुं गुणान्तरेणेडां विधिनष्टीति दर्भयति "त्रथ वै ताम्पाक दति होवाच या प्रजाः प्रभवन्तीः प्रवाभवतीति" इति। पचान्तरद्यातनायाय वा इति पदद्यं। येयमिडा प्रभुतोपेताः प्रजाः प्रत्याभिमुख्येन वर्तते तादृशीमिडामुप-इततानिसा। मंत्रवा एतसा ऋपोडाया मुख्यलं वारयतीति दर्भयति "ऋतं वा ऋसी तदुपाइचा इति होवाच" इति । श्रया रूडायाः सम्बन्धि यदन्नं तदेवे।पह्नतवानसि न तु मुख्यामिडां। तदेतदेद उपपादयति "श्रेषधया वा श्रसा श्रुवमोषधया वै प्रजाः प्रभवन्तोः प्रत्याभवन्तिः इति।

श्रीषधीनां गवामन्नलं प्रसिद्धं। प्रभुत्वीपेतानाञ्च प्रजानां ग्रहेषु वक्तजनभाजनाय बीह्याचाषधय श्वागत्य वर्तन्ते। एतदेदनं प्रश्नंचित "च एवं वेदान्नादो भवति" इति। पुनरपि तुमि-ञ्चस्य गुणान्तरे क्तिमिडाया मुख्यलसम्पादिकामुदा हरति "त्रथ वै ताम्पाइ इति होवाच या प्रजाः पराभवन्तीरनुग्टहाति प्रत्याभवन्तीर्रह्वातीति" इति । येयमिडा व्याध्यादिभिः पराभ्रयमानाः प्रजाः खखामवखाणानुगृह्णाति, पराभ्रयमा-नाः प्रजास्तत्त्तद्येचितस्थानप्रदानेन स्वीकरोति। श्रस्था श्रपी-डाया मुख्यलनिराकरणोितां दर्भयति "प्रतिष्ठां वा श्रस्थे तद्पाइचा इति होवाच" दति। प्रतितिष्ठत्यसामिडा गारिति प्रतिष्ठा भूमिः तामेवाप इतवानिम न मुख्यामिडां। तदेतदेद उपपादयति "इयं वा ऋखे प्रतिष्ठा इयं वे प्रजाः परा-भवनीर नुरुह्णाति प्रत्याभवन्तीर्रह्णाति" इति। वेदनं प्रशं-सति "च एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति" इति। मुख्यलमगादनाच गुणान्तरोत्तिं दर्भयति "श्रथ व तामुपाइ इति होवाच यसी निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्तीति" दति। यस्रा वृष्टिक्पाया द्रडाया निक्रमणे न्यरभावेन पतने सति यद् घृतं चरद्दकं तच्चीवनार्थिन्यः प्रजा उपजीवन्ति। तादृशीमि-डामुपह्नतवानिसा । संत्रवा श्रस्थामिडायां पूर्ववदेशिमावाभावै। प्रच्छित "किनत्ति सा न किनत्ती इति" इति, ष्टिशेवा-ब्रेस्मीनामिव प्रतिग्राह्यद्रथलाभावात्। तुमिच्च प्रतिग्रह-दोषाभावे। तिः गुणान्तरे। तिञ्च दर्भयति "न किनत्तीति दे।-

वाच प्रत जनयतीति" इति । दृष्टिक्षेयमिका कमिष पुरुषं न किनित्त न दूषयित, किन्तु प्रकर्षेण मस्यादिकं जनयित । संप्रवसे मुख्येकालाङ्गीकारोक्तिं दर्भयित "एष वा इक्षामुणा-क्रिया इति होवाच" इति । एष दृष्टिक्षेपेकावादी लमेव मुख्या-मिकामुपह्नतवानिष । एतस्यामुकायामिकायां पूर्वेक्तिलचणं वेदो दर्भयित "दृष्टिवा इका दृश्ये वे निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्ति य एवं वेद प्रेव जायतेऽह्यादो भवति" इति । तदेवमिस्तिन्वनुवाके सर्वप्राण्युपकारिभिर्गवान्नस्वमिदृष्टिक्षपेरि-यमिका प्रमस्ता ॥ ० ॥

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ ॥॥

परेश्चं वा अन्ये देवा इज्यन्ते प्रत्यक्षमन्ये यद्यर्जते य एव देवाः परेश्चिमिज्यन्ते तानेव तद्यंजित यदंन्वा-इ। यभा इरित्येते वे देवाः प्रत्यक्षं यद्वाह्मणास्तानेव तेन प्रीणात्ययो दक्षिणीवास्यैषाया यज्ञस्यैव छिद्र-मपि दधाति यदै यज्ञस्य करूरं यदि जिष्टं तदंन्वा इा-येण ॥ १॥ श्रुन्वाहरित तदेन्वाहार्यस्थान्वाहार्यत्वं देवदूता वा एते यहत्विजा यदेन्वाहार्यमाहरित देवदूतानेव प्री-णाति प्रजापितिदेविभ्या यज्ञान व्यादिश्रत् स रिरिचा-ना प्रमन्यत् स एतमन्वाहार्यमभक्तमपश्यत् तमात्मन-धत्त स वा एव प्राजापत्या यदेन्वाहार्या यस्यैवं विदु-वीज्वाहार्य श्राह्रियते साक्षादेव प्रजापितम्धोत्य-परिमिता निरुष्योऽपरिमितः प्रजापितः प्रजापतेः॥२॥

श्राध्ये देवा वै यद्य के उर्वृत्त तदसुरा श्रक्तत ते देवा एतं प्राजापृत्यमेन्वा हार्यमपश्यन् तम्नवा हरन्त तृतो देवा श्रमेवन् परासुरा यस्यैवं विदुषे। उन्वा हार्य श्राह्मिते भवत्यात्मना परास्य सार्व्यो भवति यज्ञेन् वा दृष्टी पक्षेने पूर्ती यस्यैवं विदुषे। उन्वा हार्यं श्राह्मि यते सत्वेवेष्टापूर्ती प्रजापते भागे। ऽसि ॥ ३॥

द्रत्याह प्रजापितमेव भागधेयेन समर्धयत्युजिखान् पयस्वानित्याहोजिमेवास्मिन् पर्या दधाति प्राणापाना मे पाहि समानव्याना मे पाहीत्याहाशिषमेवैतामा-शास्तेऽश्चिताऽस्यश्चित्ये त्वा मा मे श्लेष्ठा श्रमुचामुष्मिन् खाक्त द्रत्याह श्लीयंते वा श्रमुष्मिन् खाकेऽन्निम्तः प्र-दान्श ह्यमुष्मिन् खाके प्रजा उपजीवन्ति यदेवमीभ- मृशत्यक्षितिमेवैने इमयति नास्यामु षिन् लेविक सीयते ॥ ४ ॥

श्रुन्वाहार्येण प्रजापंतरिम् ह्यमुष्मिन् लेवा पर्श्व दश्च॥३॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-उके वृतीयाऽनुवाकः ॥ \* ॥

दितीय देखायाः प्रशंभाता । त्नीयेऽलाहायं उच्यते।
तस्य दानं विधातं प्रसीति "परोचं वा श्रम्ये देवा दम्यने
प्रत्यचमन्ये ययमते य एव देवाः परोचिमिन्नाने नानेव नयजितः" दिता। परोचिमिति क्रियाविशेषणं। श्रम्योन्द्रादीनामदृस्थमानलात् तद्यागः परोचः, च्रित्वां दृश्यमानलात् तद्यागः
प्रत्यचः। श्रम्वाहार्यदानं विधत्ते "यद्न्वाहार्यमाहरत्येते
वै देवाः प्रत्यचं यद्वाह्यणास्तानेव तेन प्रीणाति" दित।
श्रम्वाहार्यः पक्ष श्रोदनः, तमाहरत्यृलिग्भ्या द्यात्। प्रत्यचं
वर्तना दित श्रेषः। श्रम्वाहार्यस्य दिचणाक्त्पलेन यज्ञकिद्रपिधायकलेन च तं प्रशंमित "श्रथा दिचणविषयेषायो यज्ञस्थैव किद्रमिप द्याति" दित। श्रम्वाहार्यश्रद्धं निर्वित्तं "यदै
यज्ञस्य कृरं यदिलिष्टं तदन्वाहार्येण श्रम्वाहर्रत तदन्वाहार्यस्थान्वाहार्यलं" दित। श्रितिरक्तं कर्मणा यच्च हीनिमत्यस्मिन् प्रायस्थिताः इतिमन्ते प्रीतं, श्रिधकं यज्ञाङ्गमन कृरं

न्नं विचिष्टं। तद्भयमनेनाना हार्यदानेनानुकू लं यथा अवति तथाऽऽहरति समादधाति, तस्नादनाहार्यते यान्कृ छोन स-माधीयतेऽनेनेत्यन्वाद्यार्थः। ऋतिक्प्रीतिहेत् लेन पुनः प्रशंसति "देवदूता वा एते यदृ लिजा यद वाहार्यमा हरति देवद्तानेव प्रीणाति" इति। प्रजापतिभागलेन पुनस्तं प्रशंसति "प्रजा-पतिरैंवेभ्या यज्ञान् व्यादिशन् स रिरिचानी उसन्यत स एत-मना हार्यमभनामप यत् तमात्मन्यन म वा एष प्राजापत्था यद लाहार्थे। यसीवं विद्षाेऽन्वाहार्य म्राह्रियते साचादेव प्रजापतिसभाति" इति। श्राग्नेयाग्नीषामीयपुराजामान् यागा-नम्यादिदेवेस्था विभज्य दत्ता खनीययागराहित्येन रिका-मात्मानं मन्यमानः प्रजापतिर्भन्नं देवेभ्या विभज्यासमर्पितं दृष्ट्वा तमातानि स्वापितवान्, तताऽन्वादार्यः प्राजापत्यः। तस्थान्वा हार्यस्य बाङ खबमादनं विधत्ते "त्रपरिमिता नि-र्ष्योऽपरिमितः प्रजापितः प्रजापतेराष्ट्री" इति। धर्वदेव-खामिलेन वाप्तिबाज्जल्यात् प्रजापतेरपरिमितलं। खिवजय-देतुलेन वैरिपराजयहेतुलेन च पुनः प्रश्नंसित "देवा वै यदा के उनुर्वंत तदसुरा अनुर्वत ते देवा एतं प्राजापत्यमन्वा-हार्यमपश्चन् तमन्वाहरन्त तता देवा श्रभवन् परासुरा बसीवं विद्षोऽनाहार्य श्राद्धियते भवत्यात्मना परास्य भ्रा-ख्यो भवति" इति । दृष्टापूर्तकारिलपूर्णेन च पुन: प्रशंसित "यज्ञेन वा दृष्टी पक्केन पूर्ती यस्थैवं विदुषे। उनाहार्य त्राह्नि-बते म लेवेष्टापूर्ती" इति। इष्टमाग्नेयादिश्रीतकर्म, पूर्ते वापी-

कूपादिसार्तकर्म। तचाग्रेयादियागेनेष्टमम्पत्तिः, पक्षेनान्या-हार्चेण पूर्तमम्तिः। तस्याभिमर्शनमन्त्रे प्रथमभागं व्याच्छे ''प्रजापतेर्भागांऽसीत्याह प्रजापतिमेव भागधेयेन समर्धयति'' इति। दितीयभागं वाचष्टे "ऊर्जेखान् पयखानित्या होर्जमे-वासिन् पया दधाति" इति। तृतीयभागं वाचष्टे "प्राणा-पानी मे पाहि समानवानी मे पाहीत्या हाशिषमेवैतामाश्रास्ते" इति। ऋतिग्भिरनां हार्यस नीयमानला त्तेन स्वकीयप्राणादि-पालनमाश्रीवीद एव। चतुर्घभागं व्याकुर्वेत्रभिमर्शेनं विधत्ते " श्रचिते। उद्यचित्ये लामा मे चेषा श्रमुत्रामु श्रिन् लोक द्त्या इ चीयते वा अमुश्मिन् लोकेऽझिमतः प्रदान ह समुश्मिन् लोके प्रजा उपजीवन्ति यदेवमभिम्हणत्यचितिमेवैनद्गमयति नासा-मुश्रिन् लोके इतं चीयते" इति। खर्गस कर्मभ्रमिलाभावात् न तसाधनानुष्टानेनान्नं सम्पादचितुं प्रकां, किन्तु खर्गप्राप्ताः प्रजा इतः प्रदानं एत हा आनुष्ठित कर्मसमादित मेवा इं खर्गे लोक उपजीवन्ति, तसात्तत्र भुज्यमानमिदं चीयते। त्रचिते। ऽसीति मन्त्रेण यद्भिमर्शनं तेनान्नस्थाचयलप्रापणादनं न खर्गे चीयते॥०॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुः मंहिताभाके प्रथम-काण्डे मत्रमप्रपाठके हतीयोऽनुवाकः ॥ \* ॥ वृद्धि। देवयञ्चया प्रजावान् भूयास्मित्याद्व वृद्धि वे प्रजापितः प्रजा अस्जत तेनैव प्रजाः से-जते नराश्यः संस्थादं देवयञ्चया पशुमान् भूयास्-मित्याद्व नराश्यः सेन वे प्रजापितः पश्चनस्जत तेनैव पश्चन् स्टेजतेऽग्नेः स्विष्टकते। इदं देवयञ्चयायुष्मान् यज्ञेने प्रतिष्ठां गमेयिमित्याद्वायुरेवात्मस्ये चे प्रति यज्ञेने ति-ष्ठति दर्शपूर्णमासयोः॥१॥

वै देवा उर्ज्ञितिमनूदं जयन दर्शपूर्णमासाभ्यामसु-रानपानुदन्तामर हमुर्ज्ञितिमनू जेष्मित्याह दर्शपूर्ण-मासयारेव देवतानां यजमान उर्ज्ञितिमनू जेयित दर्शपूर्णमासाभ्यां भात्रे व्यानपनुदते वाजवतीभ्यां व्यू-हत्यनं वे वाजाऽनं मेवावं रूथे दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये या वै यज्ञस्य दे। दोहीं विद्वान् यजंत उभ्यतः॥ २॥

् यव यशं दुं हे पुरस्ता चे । परिष्ठा चैष वा श्रव्यो यशस्य दे । इंद्रें । यामन्यो यि हैं होता या मानस्य नामें यत्त्रीयात्ति ब्र्यादेमा श्रव्यावाशिषो दे । इंकामा इति सक्तुता एव देवता दु हेऽथा उभयतं एव यशं दुं हे पुरस्ता चे । परिष्ठा चे रे विषयाः ॥ इ॥ यजमानः प्रस्तरे। यद्तैः प्रस्तरं प्रहरंति देवाश्वैरेव यजमानः सुवृगं ले। कं गमयित वि ते मुज्जामि
रशना वि रश्मीनित्याहैष वा अग्ने विमाकसोनैवैनं
विमुज्जित विष्णाः शंयार्हं देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां
गमयमित्याह यज्ञा वै विष्णुर्यज्ञ स्वान्ततः प्रतितिष्ठित सामस्याहं देवयज्यया सुरेताः॥ ४॥

रेता िषषीयत्याह सोमा वै रेताथास्तेनव रेत श्रातम्यत्ते त्वष्ट्रं देवयञ्चया पश्नाः रूपं पुषेय-मित्याह त्वष्टा वै पश्नां िमयुनानाः रूपकत्तेनव पश्नाः रूपमातम्यत्ते देवानां पत्नीरिधर्ष्टपितिर्य-श्रस्य मिथुनं तयार्हं देवयञ्चया िमयुनेन प्रभूया-समित्याहैतसाहै मिथुनात् प्रजापितिर्मिथुनेन ॥ ५॥

प्राजायत तस्माद्व यजमाना मियुनेन प्रजायते वेदें।ऽसि वित्तिरसि विदेयेत्याह वेदेन वै देवा ऋसं-राणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त तह्देद्यं वेद्त्वं यद्यञ्चार्वं व्य-स्याभिध्यायेत्तस्य नामं यत्नीयात् तद्वास्य सर्वं दक्षे घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहसिणं वेदो दे-दातु वाजिनमित्याह प्र सहसं प्रमाप्नोत्यास्यं प्र-जायां वाजी जायते य एवं वेदं ॥ ६॥ द्र्यपूर्णमासयीरभयती देवाश्वाः सुरेतीः प्रजापं-तिर्मिथुनेनीप्रीत्यद्दी चं॥ ४॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्डे सप्तमप्रपा-ठके चतुर्थाऽनुवाकः॥ \*॥

वतीयेऽन्वाहार्याऽभिहितः। चतुर्ये भेषाज्ञतीनामनुमन्त्रण-मन्त्रा वाखायनो । तत्रानृयाजमन्त्रान् व्याचष्टे "वर्षिषाऽ इं देवयञ्यया प्रजावान् भ्रयामित्याच वर्षिषा वै प्रजापति: प्रजा ऋस्जत तेनैव प्रजाः स्जते नराग्रश्सस्या हं देवयञ्चया पग्रुमान् भ्रयामित्याह नराग्रश्सेन वै प्रजापितः पण्रृनस्जत तेनैव पशून् सजतेऽग्नेः खिष्ठकतोऽहं देवयञ्चयायुषान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्या हायुरेवात्मन्थन्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति" इति। वर्षिषा वर्षियागानुमन्त्रणेन, एवमितरचे। सक्त-वाकानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "दर्भपूर्णमामयार्वे देवा उज्जित-भनूदजयन् दर्भपूर्णमासाभ्यामसुरानपानुदन्ताग्नेरहमुर्ज्ञिति-मनू चोषमित्या इदर्भपूर्णमासयारेव देवतानां यजमान उज्जि-तिमनू ज्ञचित दर्भपूर्णभासाभ्यां स्नात्व्यानपनुदते'' इति। अनुष्टितयोर्दर्भपूर्णमामयोर्नेनोज्जितिमन्त्रपाठेन जजितिह-त्कर्षः सम्पूर्णता भवति। ताच्च यज्ञोज्जितिमनु देवा श्रयुत्क-र्षणाजयन् तास्याञ्च सम्पूर्णाभां दर्षपूर्णमासास्याससुरान्त्रिरा-चकुः। सुम्बूहनानुसन्त्रणं विधत्ते "वाजवतीन्यां ब्यूहत्यनं

वै वाजाऽसमेवावरु स्वे" इति। यूहित ऋध्वर्युणा क्रिथमाण-मन्मन्त्रयेदित्यर्थः। पाददयेनेव प्रकर्षेण स्थित्यर्थं मन्त्रदिल-मिखाइ "दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये" दति। कालविशिष्टमेमा ऋग-निति मन्त्रपाठं विधातुं प्रस्ताति "या वै यज्ञस्य दे। दोही विदान् यजत उभयत एव यद्यं दुहे पुरस्ताची परिष्टाचैष वा श्रन्थे। यज्ञस्य दोह दुडायामन्यः" दति। एष दूदानीमेव वच्यमाण एमा श्रमनितिमन्त्रपाठः पृथक् दोहः, पूर्वमिडा-यामुनः सा मे सत्याशीरितिमन्त्रपाठः पृथग्दे। विधन्ते ''यर्षि होता यजमानस्य नाम ग्रह्णीयात्तर्हि ब्रूयादेमा श्रमनाशिषा दो हकामा इति मध् स्तुता एव देवता दु है ऽधा उभयत एव यज्ञं दुहे पुरस्ताचीपरिष्टाच" दित। होता स्नावाकं पठन् 'त्राशास्तेऽयं यजमानोऽधी' इति यदा नाम ग्रह्माति तदानीमेमा श्रमान्त्रिति सन्त्रं पठेत्। या देवता 'श्रमिमा श्रावह' 'श्रमिरिदं हिवरजुषत' दत्यादिना होचा बज्जाः संस्तुताः सर्वा श्रयनेन सन्त्रपाठेन यजमाना द्र्यो, किञ्चेषाका जीना दोइ इदानी नाना दोइ इत्युभयमपि स-मादितं भवति। प्रसारानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "रोहितेन ला-ब्रिदेवतां गमयलिखा हैते वै देवाशा यजमानः प्रसारे। चदेतैः प्रस्तरं प्रहरति देवाश्वरिव यजमान सुवर्गे लोकं गमचति" इति। यजमानवद्यागसाधनलात् प्रसारे यजमानलोपचारः। परिधिविमानानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "वि ते मुद्यामि रशना वि रस्मीनित्या हैष वा अग्नेविंमोक सोनैवैनं विमुच्चति" इति।

ते रशना मुचामीत्यशिमुह्स्याभिधानादयमशेर्विमाकः। शंयुवाकानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "विष्णाः शंयारहं देवयच्यया यज्ञेन प्रतिष्टां गमेयमिलाइ यज्ञा वै विष्णुर्यज्ञ एवान्ततः प्रतितिष्ठति'' इति। यज्ञस्य फलयाप्या विष्णुलं, श्रन्ततः समाप्तिकाले। प्रथमस्य पत्नीसंयाजस्यानुमन्त्रणमन्त्रं व्याच्छे "सामस्याहं देवयञ्चया सुरेता रेता धिवीयेत्याह सामा वै रेतोधास्तेनैव रेत श्रात्मन्थत्ते" इति । गर्भाषये रेतोधारणं मामसानुग्रहाङ्गवति, ततः मामा रेताधाः। दितीयपत्नी-संयाजानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे ''लष्टुर हं देवयञाया पशूना ह रूपं पुषेयमित्या इ लष्टा वै पश्रूनां मिश्रुनाना ए रूपकत्तेनैव पश्ना ए रूपमात्मश्वने" इति। ऋन्यच "यावच्छो वै रेतसः मितस्य लष्टा रूपाणि विकरोति" द्वान्तानात् सनुख्यावा-सादिपशूनां स्तीपुरुषिभयुनात्मकानां रूपं लष्टा करोति। बतीयचतुर्थपत्नीसंयाजयारेकोकारेणानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "देवानां पत्नीरग्निर्यद्वपतिर्यज्ञस्य मिथुनं तयार्हं देवयज्यया सिघुनेन प्रभ्रवासमित्या हैतसादै मिघुनात् प्रजापतिर्मिघुनेन प्राजायत तसादेव यजमानी सिधुनेन प्रजायते" इति। वेदाभिमर्भनमन्त्रं व्याचष्टे "वेदाऽिष वित्तिरिष विदेयेत्याह वेदेन वै देवा श्रसुराणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त तद्देदस्य वेदलं दित । वित्तं पूर्वलसं धनं, वेद्यं दतः परं लस्ययं। तदुभयमसुरमञ्जन्धि यत्र कापि निचिन्नं, तदुभयं देवाः कदाचिद्देन- स्ट्रिं संख्जनोऽलभना। तता विद्यते विना-

मनेनेति खुत्पत्था वेदलं निष्यनं। विधत्ते "यद्यद्वाद्वय-स्थाभिधायेत्तस्य नाम ग्रह्णीयात् तदेवास्य पर्वं द्वङ्को" इति। वैरिणः सम्बन्धि यद्गृहचेत्रादिकं यजमाना ममास्त्रित्यभिधा-येत् तस्य पर्वस्य नामधेयं मन्त्रमध्ये ग्रहीला विदेयेत्येतत्पदं पठेत्। एतस्य मन्त्रस्थान्यभागे सहस्विणमिति पदस्थाचारणं प्रशंसित "घृतवन्तं कुलायिन् रायस्थाष्ट्र सहस्विणं वेदे। ददातु वाजिनमित्याह प्र सहस्वं पश्नाप्ते।ति" इति। मन्त्रार्थवेदनं प्रशंसित "श्राऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद" इति। प्रजायां सन्तता सर्वतः पुनाऽन्यसम्हद्भो जायते॥ ॥

द्रित माधवीये वेदार्थप्रकाग्रे कृष्णयनुः संहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्थाऽनुवाकः॥ \*॥

भूवां वै रिच्यंमानां यज्ञो उनुरिच्यते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजा भ्रवामाप्यायंमानां यज्ञोऽन्वाप्यायते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजा आप्यायतां भ्रवा घृते-नेत्यां इ भ्रवामेवाप्याययति तामाप्यायंमानां यज्ञो उन्वाप्यायते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजाः प्रजापते- विभानामं बेानस्तिस्य द्धामि स्ह यर्जमाने-निर्ति॥१॥

श्राहायं वै प्रजापंतिर्विभात्रामं लेकिस्तिसिन्नेवैनं द्धाति सह यजमानेन रिच्चंत इव वा एतद्यद्यजंते यद्यजमानभागं प्राश्रात्यात्मानमेव प्रीणात्येतावान वै यत्त्री यावान यजमानभागो यत्त्री यजमाना यद्यंज-मानभागं प्राश्राति यत्त एव यत्तं प्रतिष्ठापयत्येतदे सूयवंस् सोदं वं यद्दिश्वापंश्वेतत्॥ २॥

यंति स्व ग्वायतेनं यद्देद्र्यत्यूर्णपाचमन्तर्वेदि निन-यंति स्व ग्वायतेने सूयवंस्य सोदंकं कुरुते सदेसि सन्ते भूया इत्याहापा वै यज्ञ आपाऽस्तं यज्ञमेवास-तमात्मर्थत्ते सर्वाणि वै भूतानि वृतस्पयन्तमनूपय-न्ति प्राच्यां दिशि देवा च्यत्विजा मार्जयन्तामित्याहैष वै दंशपूर्णमासयारवभृथः॥ ३॥

यान्येवैनं भूतानि वृतम्पयन्तमनूपयन्ति तैरेव महावंभृयमवैति विष्णुंमुखा वै देवान्छन्दे।भिरिमान् खोकाननपज्यमभ्यंजयन् यिष्ठं ष्णुक्रमान् क्रमते वि-ष्णुरेव भूत्वा यजमानन्छन्दे।भिरिमान् खोकानन-पज्यमभिजयति विष्णोः क्रमी ऽस्यभिमातिहेत्याह गायची वै पृथिवी वैष्टुंभम्करिक्षं जागती द्यारानुं-ष्टुभीदिश्र व्हन्दें।भिरेवेमान् खेाकान् यंयापूर्वम्भि-जंयति॥ ४॥

यजंमानेनिति चैतदंवभृष्टो दिर्शः सप्त चं॥ ५॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा- उके पच्चमे।ऽनुवाकः॥ ॥

चतुर्धे शेषा इत्यनुमन्तण मन्ता व्याख्याताः । पञ्चमे ता
खायना दिमन्त्रा व्याख्यायन्ते । तनाष्यायनमन्तं व्याख्यातुमन्त
ख्यतिरेकाभ्यां प्रस्तिति ''श्रुवां वे रिच्यमानां यद्योऽनुरि
च्यते यद्यां यजमानी यजमानं प्रजा श्रुवामाष्यायमानां यद्यो

ऽन्वाष्यायते यद्यां यजमानी यजमानं प्रजाः' दिता । श्रुवायां

रिक्तायां यद्यस्याम्पूर्त्या यजमानस्य फलाभावात् तदीयप्र
जाया त्रवाद्यभाव दिति व्यतिरेकः । एवमन्त्रये योज्यं । मन्त्रं

खाचष्टे "त्राष्यायतां श्रुवा घृतेनेत्याद श्रुवामेवाष्याययति

तामाष्यायमानां यद्योऽन्वाष्यायते यद्यं यजमानो यजमानं

प्रजाः' दिता यजमानभागप्राप्यनमन्त्रं व्याचष्टे "प्रजापते
विभावाम लोकस्यस्थि द्यामि मद्य यजमानेनेत्या
हायं वे प्रजापतेर्विभावाम लोकस्यस्थिनेवेनं द्याति मद्य

यजमानेन'' दिता विशेषेण कर्मस्थिनेवेन भातीति विभानयं

भूलोकः। एनं यजमानभागं। यजमानस्य रिक्तीकर्णनिवार-णेन भागप्राधनं प्रधंसति "रिच्यत द्व वा एतद्यदाजते यदा-जमानभागं प्राञ्चात्यात्यानमेव प्रीकाति" इति। यजत इति यद् एतेन प्रोडाशाच्यमानायद्रयहानेर्यंजमाना \* रिकादन भवति, भागप्राधनेन तु प्रीतस्तं क्षेत्रं जहाति। यज्ञप्रति-ष्ठा हेतु लेनापि तदेव प्रशंसति "एतावान् वै यज्ञी यावान् यजमानभागो यज्ञो यजमानो चयजमानभागं प्रास्नाति यज्ञ एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति" इति। यजमानस्य भागा यावानस्ति एतावानेवेच लोके यजमानखोपयुक्ती यही अविषष्टिख देवे-र्चलिभिय भच्यमाणलात्, खण्य यज्ञखामिलेन यज्ञा-त्मकः, तथा सति यजमानेन भागे प्राधिते यज्ञ एव यज्ञः प्रतिष्ठापिता भवति। पूर्णपाचस्य निनयनं विधातुं प्रस्तीति "एतदे स्ववम् मादकं यद्विश्चापश्चेतदाजमानसायतनं यदेदि:" दति। वेदेईविधारणेन यजमानस्थानतं, एतच स्थानं वर्हिषास्तीर्णवात् समीचीनव्रणापेतं प्रणीतानामच स्यापितलात् उदकोपेतञ्च। विधत्ते "यत्पूर्णपाचमन्तर्वेदि नि-नचित ख एवायतने स्वयवम् सादनं कुरुते" इति । स्वयवसं हणमरुद्धिं <sup>†</sup> मादनं उदनमरुद्धिञ्च <sup>†</sup> कुरुते। निनयनमन्त्रं याचरे ''सर्मि सनो स्या दलाहापा वै यज्ञ श्रापाऽस्तं चज्ञमेवास्तमातास्थत्ते" दति । ऋषां यज्ञसाधनलायज्ञलं

<sup>\*</sup> पुराडाग्र॰ दशक्तीमे यजमान इति का ॰। † ॰सम्द्रमिति तै॰।

जीवनहेतुलाचाम्तलं, तसादपाऽभिजच्य सन्मे भ्रया दत्युने यति यज्ञक्पमस्तं खिसान् धारयति। युत्सेचनमन्तं याच्छे "सर्वाणि वै स्तानि वतमुपयन्तमनूपयन्ति प्राच्यां दिशि देवा ऋलिजा मार्जयनामित्या हैष वै दर्भपूर्णमासया रवस्था यान्येवैनं स्तानि व्रतमुपयन्तमनूपयन्ति तैरेव सहावस्थ-मनैति" इति । यो यजमानी यज्ञत्रतमुपैति तमनु देविपचा-दीनि सर्वाणि स्तानि व्रतं प्रारभन्ते। च्रता देविपचादि-मार्जनप्रतिपादकेनानेन मन्त्रेण तैः सर्वभूतैः सहैवावस्थं पा-प्राति। विष्णुक्रमान् विधत्ते "विष्णुमुखा वै देवा ऋन्दोभिरि-मान् लोकाननपजय्यमभ्यजयन् यदिष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूला यजमान ऋन्दोभिरिमान् खे । काननपजयमिजयित'' इति। देवाः पूर्वं खेत्रु विष्णुमेव मुख्यं क्रवा क्रन्दोऽभिमानिदेवैः यहिता अन्येजेतुं यथा न प्रकाते तथा लोकानजयन्। अते। यजमानोऽपि विष्णुकमैसाया जयति। तवत्याचान्तान् याचछे "विष्णीः क्रमाऽस्यभिमाति हेत्या ह गायची वै पृथिवी चैष्ट्रभ-मन्तरिचं जागती चै।रानुष्टुभीर्दिशम्कन्दे।भिरेवेमान् लोकान् यथापूर्वमिनयति" दति। गायचादिकंन्दोदेवानां पृथिया-दिलोकसामिलेन तै: यह लोकानां जेतं प्रकातया मन्त्रेषु गायचेण इन्द्रभेत्यादि प्रितिमित्यभिप्रायः॥ ०॥

द्रित माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चमीऽनुवाकः ॥ \*॥ श्रगंन्म सुवः सुवंरगन्मेत्यां इ सुवर्गमेव लेकिमेति सन्दूर्णस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्तस्मै ते मा वृक्षीत्यां इ यथायजुरेवैतत् सुभूरिस श्रेष्ठा रक्षीनामायुधा श्र-स्यायुमें धेहीत्याहाशिषमेवैतामाश्रास्ते प्र वा एषा उसास्नोका च्यवते यः ॥ १॥

विष्णुक्रमान् क्रमंते सुवृगीय हि ले। कार्य विष्णुक्रमान् क्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिने। वदन्ति सत्वे विष्णुक्रमान् क्रमेत् य इमान् ले। कान् सार्यव्यस्य संविद्य पुनिर्मां ले। कं प्रत्यवरे। हेदिखेष वा श्रस्य ले। कस्य प्रत्यवरे। हो। यदाहेदमहम्मं सार्यव्यमाभ्ये। दिग्भ्ये। ऽस्ये दिव इती-मानेव ले। कान् स्रार्यव्यस्य संविद्य पुनिर्मं ले। कं प्रत्यवरे। हित् सं॥ २॥

च्छोतिषाऽभूविमित्याहासिन्वेव के के प्रतितिष्ठत्ये-न्द्रीमाहतमन्वावर्त इत्याहासी वा च्रादित्य इन्द्र-स्तस्यैवाहतमन् पर्यावर्तते दक्षिणा पर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमन् पर्यावर्तते तस्माहस्थिणाऽधं च्रात्मने। वीर्याव-त्तरोऽयो च्रादित्यस्यैवाहतमन् पर्यावर्तते समहं प्रज-या सं मया प्रजेत्याहाभिषं॥ ३॥

एवैतामाशास्ते समिबी अमे मे दीदिहि समेबा ते

श्रग्ने दी द्यासमित्या इ यथा यजुरे वैतद सुमान् यज्ञो वसी यान् भूयासमित्या हा शिष्य मे वैतामा श्री स्ते बहु वै गार्ह पत्यस्यान्ते मिश्रमिव चर्यत श्राग्नियावमानी भ्यां गार्ह पत्यस्य पृतिष्ठते पुनात्येवा ग्रिं पृनीत श्रात्मानं द्यां प्रतिष्ठित्या श्रग्ने यह पत इत्या ह ॥ ४॥

यथायजुरेवैतच्छतः हिमा द्रत्याह शतं त्वा हेम-न्तानित्यिषीयेति वावैतदीह पुचस्य नामं यह्णात्य-न्वादमेवैनं करोति तामाशिषमाश्रीसे तन्तेवे ज्योति-षमतीमिति ब्र्याद्यस्य पुचा ऽजातः स्यानेजस्व्येवास्य ब-ह्मवर्चसी पुचा जायते तामाशिषमाश्रीसेऽमुष्मै ज्यो-तिषमतीमिति ब्र्याद्यस्य पुचः ॥ ५॥

जातः स्यात्तेजं एवासिन् ब्रह्मवर्चसं देधाति यो वै यज्ञं प्रयुच्च न विमुच्चत्यंप्रतिष्ठानो वे स भवति कस्त्वा युनित्तं स त्वा विमुच्चित्तित्यां इ प्रजापितिवें कः प्रजा-पितिनेवैनं युनित्तं प्रजापितिना विमुच्चित् प्रतिष्ठित्या ईश्वरं वे वृतमविसष्टं प्रदहोऽसे वृतपते वृतमेचारि-षितियाह वृतमेव ॥ ६॥

विस्ंजते शान्या अप्रदाहाय पराङ् वाव यज्ञ एति न निवर्तते पुनर्या वै यज्ञस्य पुनरालुमां विदान्

जिते तम्भिनिवंति यश्ची बंभूव स आबंभूवेत्याहैष यश्चस्य पुनरालम्भस्तेनैवेनं पुनरालम्भतेऽनंवरहा । एतस्य विराख आहिताग्नः सन्नस्भः प्रश्वः खलु ब्राह्मणस्य सभेष्टा प्राङ्त्क्रस्य ब्र्याङ्गोमा अश्चे वैमा अश्वी यश्च द्रत्यवं सभा रह्मे प्रसहसं पश्च-ग्रीत्यास्य प्रजायां वाजी जायते॥ ९॥

यः समाणिषं ग्रहपत् इत्याहामुष्ये ज्योतिषाती-रित ब्र्यादस्य पुचा ब्रतमेव खलु वै चतुर्विश्णतिश्व॥ है॥

द्रित तैतिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड सप्तमप्रपा-वे षष्ठोऽनुवाकः॥ \*॥

श्राणायनादिमन्ताः पञ्चमे व्याखाताः। उपखानादिन्ताः षष्ठे व्याखायन्ते। तत्राहवनीयोपस्थानमन्त्रस्थ पूर्वभागं चष्टे "श्रगन्म सुवः सुवरगन्मेत्याह सुवर्गमेव लोकमेति" । दिरुत्या श्रादरस्थ प्रतीतेः सर्वथा प्राप्नोत्येव। उत्तर्नां व्याचष्टे "सन्दृशस्ते मा हिस्सि यत्ते तपस्तस्मै ते मा । त्याचष्टे "सन्दृशस्ते मा हिस्सि यत्ते तपस्तस्मै ते मा । त्याचष्टे यथायजुरेवैतत्" दति। श्रस्मिन् यजुषि तपः शब्दन्तात्तपस्य विच्छिन्नो मा स्वमिति यस्रतीयते एतद्यजुर्वेतन्य तथेव प्रार्थते। श्रादित्योपस्थानमन्तं व्याचष्टे

"स्र स्र से श्रेष्टे। रसीनामायुधी श्रद्धायुर्मे धेदीत्याहाशिष-मेवैतामाणाखे" इति। त्रायुर्ने धे होत्यनेनाणीः प्रतीयते। इदमहमिलादिकं वैरिनि: बारणमन्त्रं वाख्यातुं प्रस्तीति "प्र वा एषे।ऽसास्रोकाच्यवते या विष्णुक्रमान् क्रमते सुवर्गाय हि लोकाय विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिना वदन्ति सली विष्णुक्रमान् क्रमेत य इमान् लोकान् आत्व्यस्य संविद्य पुन-रिमं खोकं प्रत्यवरोहेदिति" इति। विष्णुक्रमाणां खर्गार्थ-लादिष्णुक्रमेरसास्रोकात् प्रचुतिर्भवति, तस्याः प्रचुतेः परि-हारीपायं ब्रह्मवादिनः परस्परमेवमाद्धः, यो यजमानी वैरिण इभाक्षोकान् तेन सम्पादितान् वैरिनिः सार्णेन खब्धा विष्णुक्रमी: स्वर्गारो इणादूर्ड्ड पुनरिमं मनुष्यलोकं प्रव्यवरा-हेत् स एव यजमाना विष्णुक्रमेषु चतुर इति। मन्तं व्याच्छे "एष वा ऋख लोकस्य प्रत्यवरो ही यदा हेद सहसम् आ त्य-माभी दिग्भीऽसी दिव इतीमानेव खोकान् साहयस मं-विद्य पुनिरमं लोकं प्रत्यवरोद्दितं दति। ददमहमित्यादि मन्त्रमाहेति यदेष एव पाठाऽस्य भूलोकस्य मस्वन्धी प्रत्यव-रोहः। त्रात्माभिमर्भनमन्त्रं वाचष्टे "सं च्यातिषाऽस्विम-त्या चासिनेव लोके प्रतितिष्ठति" इति। एतस्रोकप्रापकेन च्योतिषा सङ्गतोऽहमित्येवं मन्त्रे प्रतीयमानवात्। प्रदत्तिणा-वित्तमन्त्रं याच्छे "ऐन्ह्रीमावतमन्वावर्त इत्याहामा वा मा-दित्य इन्द्रस्सीवाद्यतमनु पर्यावर्तते" इति । परमैश्वर्ययोगा-दादित्य खेन्द्रलं । प्रदिचणा दिनं विधन्ते ''दिचणा पर्यावर्तते

खमेव वीर्यमनु पर्यावर्तते तसाइ चिणाऽर्ध त्रात्मना वीर्या-वत्तरोऽयो त्रादित्यस्वैवादृतमनु पर्यावर्तते" इति। दिचणा प्रादिचि छोन। दिचिणभागमवस्थाय वासभागस्य परिश्नमणं प्राद्विणं, पुरुषस्य द्विणे भागे सामर्थातिग्रयसङ्गावात्। तदेवानुस्त्यादृत्तिः कता भवति। यसाद् चिणभागे वीर्थं अतेरिभप्रेतं तसाक्षाकेषु सर्वेषु वापारेषु दिचण इसासीव वी-यांतिमय उपलभ्यते। किञ्च श्रादित्या मेरं प्रदिचणीकराति, तदयवान् सतं भवति। विपर्ययेणा तिमन्तं याच्छे "समहं प्रजया मं मया प्रजेत्या हा भिषमेवैता माभा खे" दति। खयं यथा प्रजादिना सङ्गच्छते तथा प्रजादिरपि खेन सङ्गच्छत द्रहो-तद्भयं दितीया हत्या प्रार्थते । समिदाधानमन्त्रं साष्टार्थलेन व्याचष्टे "समिद्धी अमे मे दीदिहि समेद्धा ते अमे दीद्या-समित्याच यथायज्रेवैतत्" दति। श्राइवनीयोपस्थानसन्तं व्याचष्टे "वसुमान् यज्ञी वसीयान् स्रयामित्या हाभिषमेवैता-माणासी'' इति । वसीयानतिणयेन धनवान् । विधत्ते "बङ वै गाईपत्यसानो मिश्रमिव चर्यत श्राग्निपावमानी सां गाई-पत्यम्पतिष्ठते पुनात्येवामिं पुनीत त्रात्मानं दाभ्यां प्रति-ष्टिती" दति। गाईपह्याऽजसं धार्यते, तथा सति तस्मिन्द्रीा बङविधजन्तृपातः समायिते। त्रता यजमानेन गाईपत्यस्य समीपे पापिमश्रमिव होमादिकमीनुष्ठीयते। तत श्रम श्रायूं-षीत्याद्यास्यां श्रामिपवमानदेवताकाम्यां ग्रुद्धिहेतुम्यास्वन्याम-ग्नुपस्थाने वक्तेः खस्य च ग्रुदिर्भवति। श्रन्यमपि गाईपत्थोप-

खानमन्त्रं याच्छे "त्रमे ग्रहपत इत्याह यथायजुरेवैतच्छतः हिमा द्रत्याह ग्रतं ला हेमनानिश्विषीयेति वावैतदाह प्त्रस्य नाम गृह्णात्यनादमेवैनं करोति तामाभिषमाभासे त-नतवे ज्योतिश्वतीमिति जूयाचख पुचेाऽजातः खानोजस्येवास ब्रह्मवर्चमी पुत्री जायते तामाशिषमाशामेऽमुग्ने ज्यातिश्वती-मिति ब्रूयाचस पुत्रा जातः सान्तेज एवासिन् ब्रह्मवर्चसं दधाति" इति। तदिदं मन्त्रज्ञाह्मणं खष्टार्थं पूर्वप्रपाठके व्याख्यातञ्च। तच नाम ग्रह्मातीति विधिः। तद्वहणे प्रकारवि-भेषमा चापसम्बः "तन्तव दत्यजातसामुग्रा दति जातस्य" दति। श्रजातस्य पुत्रस्य विशेषनामाभावात् तन्तव इत्येतदेव सामान्य-नाम रुह्णीयात्, जातस्य पुत्रस्य लमुग्ना इत्यनेन विशेषनामनि-र्देशी विवच्छते। यज्ञविमालमन्त्रं वाचष्टे 'चावै यज्ञं प्रयुच्च न विमुच्चत्यप्रतिष्ठाने। वे स भवति कस्ला युनिक स ला विमु-ञ्चितित्याच प्रजापितवें कः प्रजापितनेवेनं युनिक प्रजापितना विमुच्चति प्रतिष्ठित्थै'' दति। ब्रतविसर्जनसन्तं व्याच्छे "ई्यूचरं वै वतमविख्यं प्रदहाऽग्रे वतपते वतमचारिषमित्या इवत-मेव विस्त्रते गान्या अप्रदाहाय" इति। यद्गतं ग्रहीतं सन विस्छं तद्भतं प्रदेश यजमानं प्रदाधुं ईयरं समर्थे। ऋग्ने वतपत इत्यादिमन्त्रपाठ एव वतविषर्गः, तेन श्रीतं सत् तं न दहित। पुनरालक्शमन्त्रं व्याख्यातुं प्रस्तीति "परांङ् वाव यज्ञ एति न निवर्तते पुनर्या वै यज्ञस्य पुनरालकां विदान्

<sup>\*</sup> प्रान्तिमिति तै ।

यजते तमभिनिवर्तते" इति। पराङ् वाव विमुख एव पुनर्न निवर्तते, पुनरालमामन्त्रवादिनं यजमानं प्रति तु पुनर्निवर्तते, पुनर्यमावनुतिष्ठतीत्यर्थः। मन्त्रं बाच्छे "यज्ञी बस्त स त्रावस्वेत्या हैष वे यज्ञस्य पुनरालसासेनेवेनं पुनरालसते" इति। एष वै सन्लपाठ एव। गेसिती मन्त्रं विधातुं प्रस्तीति "श्रनवरुद्धा वा एतस्य विराद्य श्राहिताग्निः सन्त्रसभः पश्रवः खलु वै ब्राह्मणस्य सभा" दति। यो यजमान श्राहिताबि-रिप सन् सभार हिता भवेत् एतस्य यजमानस्य विराट् वि-शेषेण राजमाना स्वीचितसभा कदाचिदयनवरद्धा श्रसा-धीना भवति, यागकाले सभादीनस्य लेाकयवद्वारकालेऽपि सभा न सक्तवेदित्यर्थः। नाच राज्ञ द्वामात्यस्वभटरूपा सभा त्राह्मणस्थोचिता, किन्तर्दि यज्ञनिष्यादका दिपाद-**यतुष्पादय पश्रवाऽस्य सभा। मन्त्रं** विधत्ते "द्वा प्राङ्कास्य ब्याद्गामा अग्नेऽविमा अयी यज्ञ दत्यव सभा १ रुखे प्र सहसं पशूनाप्तात्याऽस्य प्रजायां वाजी जायते" इति। "स्म-निन्दाप्रशंसासु" इति वैचाकर्णे हक्तलात् गामानित्यादिको मतुप्पत्यया वाङ्खवाची। ऋतः सहस्रप्राप्तिर्युका। दुडावान् प्रजावानिति मन्त्रेऽभिधानादस्य प्रजायामन्नवतः पुत्रस्रोत्प-त्तियुका॥ ०॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रयम-काण्डे पप्तमप्रपाठके षष्ठाऽनुवाक: ॥ \* ॥

<sup>\* •</sup>वेदिनमिति तै ।

देवं सिवतः प्रस्व यद्यं प्रस्व यद्यपितं भगाय दिव्यो गन्धवः। क्रेतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पित्वीचम् स्वदाति नः। इन्द्रस्य वज्जीऽिस् वाचिन्नस्वयायं वृचं वध्यात्। वाजस्य नु प्रस्वे मातरं महीमिदितं नाम् वचसा करामहे। यस्योमिदं विश्वं भुवनमाविवेश् तस्यां ना देवः संविता धर्म साविषत्। श्रमु॥१॥

श्रुन्तर्म्यसु भेषजम्पामृत प्रश्नेत्विश्वा भवथ वाजिनः। वायुर्वा त्वा मनुवी त्वा गन्ध्वीः स्प्तिविश्य-तिः। ते श्रये श्रश्वमायुष्णन्ते श्रस्मिन् ज्वमाद्धुः। श्रपान्तपादाशुहेमन्य जिमः क्षुद्भान् प्रतूर्तिवीज-सार्तमस्तेनायं वार्त्रश्न सेत्। विष्णोः क्रमाऽसि विष्णोः क्रान्तमिस् विष्णोविकान्तमस्यक्षा न्युक्षाविभता रथं या ध्वान्तं वातायमन् स्त्र्यर्न्ता दूरेहेतिरिन्द्रियावान् पत्वी ते नेाऽप्रयः पप्रयः पारयन्तु॥ २॥ श्रम् न्यक्षा पर्चद्य च॥ ०॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमका गढे सप्तमप्रपा-ठके सप्तमाऽनुवाकः ॥ \*॥

दत्यं षट्खनुवाकेषु दार्श्विवाजमानबाह्मणभेषा वर्णितः। श्रथ देवसवितः प्रसुवेत्यादिषु षट्सु वाजपेयविषया श्राध्वर्यव-मन्ता उचाना। तचास्मिन् सप्तमेऽनुवाको रथविषया मन्त्राः कथानी। तेषां वाजपेयमन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्मणग्रन्थे प्रथम-काण्डे तिरायपाठके दितीयमारभ्य नवमान्तेव्यष्टखन्वाकेषु श्रासातं। तत्र वाजपेयविधिर्यद्विधिः पद्मुविधिश्चाद्येषु त्रि-व्यनुवाकषु क्रमेणासाताः। श्रनयार्वाजपेयविषययोर्मन्त्रबा-म्बणयोरत्यन्तविप्रकष्टदेशवर्तिलेन बुद्धिसनिध्यभावाच्छ्रोत्हणां प्रतिपत्तिसीकथीय पूर्वीत्रदार्शिकसीमिककाण्डवद्वास्त्रणेन स-हैव मन्त्रा व्याख्यायन्ते। तस्य च त्राह्मणस्य प्रथमानुवाके वा-जपेयं विधातुं प्रस्तीति "देवा वै यथादभे यज्ञाना हरना। योऽग्रिष्टोमं। य अक्ष्यं। योऽतिराचं। ते सहैव सर्वे वाज-पेयमपश्चन्। ते अन्याऽन्यसी नातिष्ठन्त। अहमनेन यजा इति। तेऽब्रुवन्। त्राजिमस्य धावामेति। तसिनाजिमधावन्। तं ष्ट्र स्पतिरुद्जयत्। तेनायजतः। स स्वाराज्यसगच्छत्। तिम-न्द्रोऽत्रवीत्। मामनेन याजयेति। तेनेन्द्रमयाजयत्। साऽग्रं देवतानां पर्येत्। त्रगच्छत्खाराज्यं। त्रतिष्ठनासी ज्येष्ठ्याय" इति। देवानां मध्ये कि सिद्धिष्टोमं ददर्भ त्रन्य उक्ष्यं त्रपरी ऽतिराचं ते च खखदर्भनमनतिकम्य तान् यज्ञानाहरना भ्रनु-ष्ठितवन्तः। ते देवाः सर्वे सहैव वाजपेयं दृष्ट्वाऽहमेव प्रथम-मनेन वाजपेयेन यजा इत्येवं विवदमानाः परस्परं प्रथ-मान्षादल बचणाय चैष्ठ्याय नातिष्ठना चौष्ठ्यं नाङ्गीचकुः।

तत एवं समयं चकुः, श्रसाकं मध्य श्राजिधावनेन यः कश्चि-ज्ञयति स एव जोहीऽस्विति। श्राजिधीवनप्रदेशसावधिर्ध-मिविशेषः। एवं समयं कला तिसान् वाज्णेयविषये विजया-याजिमधावन्, तच तं वाजपेयं प्रति धावन् रहस्पतिरत्क-र्षेणाजयत्, इतरेभ्यः प्रथममवधिं पसार्षः। ततः प्रथमं स एव तेन वाजपेयेनेदा खाराज्यमपारतन्त्र्यरूपं महाराज्यमग-च्छत्। तत दन्द्रस्तं बृहसातिं सम्प्रार्धा तेन वाजपेयेनेष्ट्वा देवा-नां मध्ये ज्येष्ठलमपार्तन्त्र्येण खर्गाधिपत्यलचणं खाराज्यं चागच्छत्, त्रास्तेन्द्रस्य चौष्ठ्यमितरे सर्वे देवा मालयें परि-त्यज्याङ्गीचमुः। खाराज्यादिकामिना वाजपेयं विधत्ते "य एवं विदान् वाजपेयेन यजते। गच्छति खाराज्यं। श्रयः समानानां पर्वेति। तिष्ठनोऽसी चौळ्याय" इति। ऋधिकारिवि-भेषविधिमुक्तयति "स वा एव बाह्मणख चैव राजन्यख च यज्ञः" इति। स बृहस्पतिनानुष्ठितः, एष इन्द्रेणानुष्ठितः। देवानां मधे बृइस्पति: ब्राह्मणजात्यिभमानी, दुन्दः चियजात्यभि-मानी, ताभ्यामेवानुष्ठितलाचानुखेखपि ब्राह्मणराजन्ययारेवा-चाधिकारो न तु वैश्वस्य। ऋत एवापस्तम्ब ऋाद "शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणा राजन्या टद्धिकामः" इति। नाम-निर्वचनं दर्शयति "तं वा एतं वाजपेय इत्या छः। वाजायो। वा एष। वाजः ह्येतेन देवा ऐयान्" इति। वाजा देवालारूपः सामः पेया यिसान् यागे स बाजपेय इत्येकं निर्वचनं। यसा-देतेन यज्ञेन देवा वाजं फलरूपमझं त्राप्तुमैच्छन्, तसादन-

रूपे। वाजः पेयः प्राप्या येन स वाजपेय इत्यपरं निर्वचनं। सामखैतद्यागसाधनलात् तदभेदेन यागं तदेदनञ्च सौति ''सोमो वै वाजपेय;। यो वै सोमं वाजपेयं वेद। वाज्येवैनं पोला भवति। श्राऽस्य वाजी जायते" इति। एनं वाजपेय-गतं सामं। फलस्तानाभेदीपचारेण सौति "मनं वै वाज-पेयः। य एवं वेद। ऋत्यनं। श्राऽखान्नादे। जायते" द्ति। यागप्रतिपादकवेदाभेदे।पचारेण स्तीति ''ब्रह्म वै वाजपेयः। य एवं वेद। श्रत्ति ब्रह्मणात्रं। श्राऽस्य ब्रह्मा जायते'' द्रति। ब्रह्मणा वेदाधापनसमादितया गुरुदिचिणयेत्यर्थः । ब्रह्मा वेदाध्यापकः। मन्त्रीचारणसाधनभूतवागभेदीपचारेण स्तीति "वाम्वे वाजस्य प्रसवः। य एवं वेद। करोति वाचा वीर्यं। ऐनं वाचा गच्छति। ऋषिवतीं वाचं वदति'' दति। देवसवि-तः प्रसुतेत्यादिमन्त्ररूपा वागेव वाजस्य वाजपेयस्य प्रसव उत्पत्ति हेतु:। य एतदेदिता स तया सभायां पाण्डित्य रूपया वाचा वीर्यमितिशयं करोति, सभागतस्र विदल्खाः स्तुतिरू-पया वाचा युक्त एनमागच्छति बद्धधा प्रशंसतीत्यर्थः। एन-रपि वाजपेयवाक्यं श्रायामि तद्धं ज्ञासामि अनुष्टासामी-त्येतादृशीं पुनर्पीत्यपिशब्दोपेतां वाचं सर्वदा वदति श्रद्धानु-भवतीत्यर्थः । एकाद्शानुवाकगतानामुज्जितिमन्त्राणां पाठं विधातुं प्रसीति "प्रजापितर्देवेभ्या यज्ञान् व्यादिशत्। स श्रात्मन् वाजपेयमधत्ता तं देवा श्रव्जवन्। एष वाव यज्ञः। यदाजपेय:। श्रयोव ने।ऽत्रास्ति। तेभ्य एता उज्जितीः

प्रायच्छत्" इति। प्रजापतिरितरेभी देवेभीऽग्निष्टामादीन यज्ञान् विभज्य दत्ता वाजपेयं खिसानेव खापितवान्, देवास वाजपेय एव मुख्या यज्ञा उता उस्राकमणव भागा ऽस्तित्य ब्र-वन्, स च तेभ्य उज्जितिमन्त्रान् प्रायच्छत्। विधन्ते "ता वा एता उच्चितया बाखायनो। यज्ञस मर्वेवाय। देवताना-मनिर्भागाय" इति। व्याखायने व्याखायेरन् पठनीया इत्यर्थः। तत्पाठेन यज्ञस्य सर्वलमवैकत्यं भवति। देवतास्य भा-गयुक्ता भवन्ति। तेषु मन्त्रेव्यग्निरियने। विष्णुः साम दत्येवं तत्तज्ञागभाजा देवता त्रावाताः। श्रयं विधिरापसम्बेन स्पष्टं दर्शितः "श्रमिरेकाचरेणेति धावत्यू जितीर्थजमानं वाचयति" इति। उज्जितिमन्त्राणां रथधावनकाले पठनीयलात् धावन-विधिसमीप एवायं विधिहत्कष्टयः। श्रस्य च विध्युत्कर्षस प्रसङ्गेन बुद्धिस्यं पुरुषार्थलेन क्रतुप्रकरणादुत्क्रष्टयं। कञ्चित्पति-यद्दनिषेधं विधित्युः प्रसीति "देवा वै ब्रह्मण्यात्रस्य च ग्रम-लमपान्नन्। यद्रञ्जाणः शमलमासीत्। सा गाथा नाराशः -खभवत्। यदन्तस्य। सा सुरा" इति। ब्रह्मणा वेदस्य ग्रमलं मिलनभागमपान्नन् ऋपनीतवन्तः । वराणां राजामात्यादी-नामा समन्तात् प्रशंसनं नराशंसः, तदिषया गीर्नाराशंसी। प्रतिग्रहनिषेधं विधन्ते "तस्राद्वायतञ्च मन्तस्य च न प्रतिग्टहां। यत्प्रतिग्रहीयात्। श्रमलं प्रतिग्रह्रीयात्'' इति। यसाह्रीकिक-मनुखविषयगानसुरे मलक्षे, तसात्तादृशगानपरस्य सुरा-पानमत्तस्य च धनं न प्रतिग्रहीयात्। प्रकाराकारेण वाज-

पेयं प्रशंसति ''सर्वा वा एतस्य वाचाऽवरुद्धाः। यो वाजपेय-बाजी। या पृथियां वाग्नी या रथनारे। यानारिचे या वाया या वामदेये। या दिवि यादित्ये या बहति। याप् चैषधीषु या वनस्पतिषु'' इति। पृथियन्तरिच युद्धपं यम्ना-कचयं तदभिमानिदेवताचयं, रथनारवामदेव्यवृहद्रूपं उत्त-चाेकाभिमानिदेवताप्रियं यसामनयं, त्रवाेषधिवनसातिक्षं यद्यागोपयुक्तद्रयचयं, तस्य मर्वस्य मम्बन्धिन्या या वाचः ताः सर्वा एतस्य वाजपेययाजिने। ऽवरुद्धाः सम्पन्नाः । तत्र साम-समित्रित्यो वाचस्तदाश्रयस्ता च्छच एव। पृथिकै लान्तरिचाय ला दिवे लेखेते यूपप्रे। चणमन्ताः पृथियादिविषया वाचः। श्रम श्रायूंषीत्यादि राग्नेयातिग्राद्यमन्त्रो ऽग्निविषया वाक्। श्वा वाये। ऋषेति ग्रहान्तरमन्त्री वायुविषया वाक्। तुरीया-दित्यसवनं त इन्द्रियमित्यादिग्रहान्तरमन्त्र श्रादित्यविषया वाक्। श्राप उन्दन्तित्यादिरव्विषया वाक्। श्रोषधे चाय-खैनमिल्याषिविषया वाक्। स्रपस्या देवा वनस्यतिरिल्या-दिवंनस्पतिविषया वाक्। एवं प्रियवी दोचेत्याद्या बच्च उदाहार्थाः। तदेवं सर्ववागवरेशधादाजपेयः प्रश्रसाः। तामिमां प्रश्रंसाम्पसंहरति "तसादाजपेययाच्यार्विजीनः। सर्वा ह्यस्य बाचाेऽवरुद्धाः" इति । त्रार्लिजीनः वाजपेयं यष्टुं प्रश्रसानृ-तिजोऽर्हति। वाजपेयेने द्वा परार्थमार्तिका चार्हति। इत्यमे-केनानुवाकेन वाजपेया विद्यितः। ऋषान्येनानुवाकेन ग्रहिन-भेषा विधीयको। तत्रातियास्त्रान् विधातुं प्रस्तीति "देवा वै

यदन्यैर्ग्रहेर्यज्ञस्य नावारुत्थत । तदितग्रह्मीरतिगृह्यावारुत्थत। तदतिग्राह्याणामतिग्राह्यलं" दति। अग्रैरेन्द्रवायवादिग्रहैर्यत् फलं न प्राप्नवन् तदप्राष्टं फलमतिया ह्यसञ्ज्ञक प्रेडेरति ॥ येन ग्रहीला खाधीनं क्रतवन्तः। इतरयचानतिक्रम्य द्णापं फलं गृह्यत एभिरित्यतिग्राह्याः। विधन्ते "यदतिग्राह्या ग्रह्मनो यदेवान्यैर्घरेचेज्ञस्य नावरुन्धे। तदेव तैरतिग्रह्मावरून्धे" इति। प्रकृतिगतानामाग्नेथेन्द्रमार्थाणामतिग्राह्याणां चादकादेव प्राप्त-लात् तदिधिलभान्तियुदासाय सङ्घाविशेषं विधत्ते "पञ्च ग्रह्मन्ते। पाङ्को यज्ञः। यावानेव यज्ञः। तमाप्रावर्त्ये" इति। धानाः करमा द्रत्यादिबाह्मणेदा इरणेन यज्ञसः पाङ्क-लमभन्नद्रितं। वच्छमाणैरिन्द्राय जुष्टं ग्रहामीलोतादृगैरिन्द्र-लिङ्गकीर्मन्त्रेरेव तद्ग्रहणं विधत्ते "सर्व ऐन्द्रा भवन्ति। एकधैव यजमान दन्द्रियं द्धाति" द्ति। मर्वेषामेकदेवताकलेनैकवि-धेन्द्रियधार्कलं। यदान्तराणि विधन्ते "सप्तदश प्राजापत्या यदा ग्टह्यन्ते । सप्तद्यः प्रजापतिः । प्रजापतेराष्ट्रीः इति । प्रजापतेः सप्तदशलं ''यो वै सप्तदशं'' (सं०१का०।६प्र०।११श्व०) इत्यची-पपादितं। वच्चमाणामया विष्ठा द्यादिकाम्टचं कुविदङ्गेत्या-दिकाञ्च विषयविश्रेषेण व्यवस्थितां विधन्ते "एकयर्चा ग्रह्णाति। एकधैव यजमाने वीयें दधाति" इति। तेषु ग्रेषु द्रयदयं विधत्ते "सामग्रहा स्य सुराग्रहा स्य ग्रहाति। एतदे देवानां परममन्नं चत्हामः। एतमानुष्याणां यतुरा। परमेणैवासा त्रनादीनावरमनाद्यमवरुन्धे" द्ति। मनुष्याणामधमजातीना-

मिति शेव:। शालिमुद्गादिकं परमान्नं, यावनालप्रियङ्गादि-कमवरं। यदा परमान्नभयत्तः तदानीमवराञ्चसयत्तः किम् वक्तवा। जक्तग्रहप्रकार्यापस्तम्बन स्पष्टीकृतः "ऐन्द्रमितग्राह्यं ग्रहीला 'उपयामग्रहीताऽसि नृषदं ला' दति पञ्चेन्द्रानित्याच्यान् ग्रह्माति तेषां पूर्ववत्क स्पः, षाडिशानं गृहीला 'श्रया विष्ठा जनयन् वार्वराणि' दति सप्तदभ प्राजापत्यान् ग्टहाति तेषां षे। ज-भिवत्क ल्यः 'कुविदङ्ग' दत्यपरस्मिन् वरे प्रतिप्रस्थाता सप्तदश्रीन-रुपयामै: सुराग्रहान् ग्टहाति" इति । दिविधग्रहविधिमन् स प्रशंसति 'सोमग्रहान् ग्रहाति। ब्रह्मणा वा एतत्तेजः। यत्सामः। ब्रह्मण एव तेजसा तेजा यजमाने दधाति। सुराग्रहान् ग्टहाति। अनस्य वा एतच्छमलं। यसुरा। अनसीव ग्रमलेन श्रमसं यजमानादपहन्ति" दति। ब्रह्मणे ब्राह्मणसेचितं तेजः सोमः। श्रत एव तदभावे वात्यलमाचायते "यस्य पिता पिताम हो वा मामं न किवेत् स ब्रात्यः" इति। प्रकारान्त-रेण विधिदयं प्रशंसति "सामग्रहाश्य सुराग्रहाश्य रहा-ति। पुमान् वै सामः। स्त्री सुरा। तिनायुनं। मियुनमेवास्य तदाज्ञे करोति प्रजननाय। श्रात्मानमेव सामग्रहै: सुणीति। जायाप् सुराग्रहै:। तसादाजपेययात्र्यमुभिँ से कियप् सम्भवति । वाजपेयाभिजित इस्त "इति । स्पूर्णाति प्रीण-यति। तसाज्जायाभिमानिदेवतायाः सुराग्रहेसोषितलात् स्वर्गे खोके खापेचितां रसादिस्तियमनुभवति, तदेतत्सामर्थ-मधा युक्तं वाजपेयेन समादितलात्। वर्गदयस पूर्वे क्रि

कालविभेषं स्थानविभेषच्च विधन्ते "पूर्वे सामग्रहा ग्रह्मनी। अपरे सुराग्रहाः। पुराऽचः सामग्रहान्तादयति। पञ्चाद-च र सरायहान्। पापवस्यसस्य विष्टती" द्रति। पुराऽचं मक-टसाधसात् श्रवसः पुरः। वापं सुराग्रहरूपं निन्दितं कर्म, वस्त्रमं वसुमत्तरं सामग्रहरूपं पुष्यं कर्म, तसार्विधती वि-भागेन धारणाय। व्यतिषद्धं क्थिने "एष वे यजमानः। यसोमः। अन्ध्र सुरा। सामग्रहाष्ट्रश्च सुराग्रहाष्ट्रश्च व्यति-षजति । अन्नाद्येनैदैनं यतिषजति" इति । यतिषङ्गप्रकार श्रापक्ष वेन दर्शितः "व्यतिषङ्गं मामग्रहै: सुराग्रहान् ग्रह्णाति प्रवें। अर्थ्यर्थे साति जघन्यः प्रतिप्रस्थाताः दिति। व्यतिषङ्गं चितिषज्येत्यर्थः । ऋध्वर्युणा प्रथमे सामग्रहे ग्रहीते सित प्रति-प्रस्थाता प्रथमं सुराग्रहं ग्टलीयात्। तता दितीये दितीयं, माऽयं चातिषङ्गः। श्रध्वचीरह्वणस्य विधास्यमानस्य मन्त्रमु-त्याद्य व्याच्छे ''मम्यूचः स्थ मं मा भद्रेण एङ्कोत्याह। ऋतं वै भद्रं। श्रनाचनैवैनर् सर्स्कति" इति। हे सामग्रहा यूयं मणुचः स सम्पर्केयोग्याः स्त्र, त्रतो मां भट्रेण श्रेयसान्नेन समृङ्क संयोजयत। प्रतिप्रखातुरुद्रवणस्य विधाससानस्य कर्णस्तं मन्त्रमृत्याद्यितुं प्रस्ताति "श्रवस्य वा एतच्छमसं यसुरा। पामिव खलु वै भ्रमलं। पामना वा एनमेत च्लमलेन व्यतिष-जिति। यसोमग्रहार्य सुराग्रहार्य यतिषजिति'' इति। पाभेव पापरूपमेव लोकवेद निषिद्भलात्। मन्त्रमुत्पाद्य व्या-चष्टे "विष्टचः स्थ वि मा पामना एङ्कोत्याह पामनेवैन प्रम-

खेन वावर्त्तयति। तसादाजपेययाजी पूता मेथ्या दिचिष्यः" इति। हे सुराग्रहा यूथं विष्टचः स्थ विभागयाग्याः स्थ त्रता मां पामना विष्टक्क वियोजयत । तस्मात् पापव्या वृत्तलाद्यं इउद्धो यष्टुं दिचणां दातुच्च योग्यः। ऋध्वर्यप्रतिप्रस्थाचे क्-ट्रवणं विधत्ते "प्राङ्द्रवति सामग्रहै:। श्रमुमेव तैर्लीकम-भिजयति । प्रत्यङ् सुराग्रहैः । इममेव तैर्जीकमभिजयति" तदेतदुद्रवणमापसम्बः साष्टीचकार "सम्पृचः स्व मं मा भद्रेण पृङ्क्तीत प्राङ्घ्यर्थः सामग्रहेरु ह्वति विष्ट्रचः स्थ वि मा पामना पृङ्गिति प्रत्य ङ् प्रतिप्रखाता सुराग्रहैराइवनीयं न्य ङ् ते साम-ग्रहैरवतिष्टनो मार्जाखीयं न्यङ् ते सुराग्रहैः'' इति। प्रचारं विधत्ते "प्रतिष्ठन्ति सामग्रहै:। यावदेव सत्यं। तेन स्वयते" दति। प्रतिष्ठन्ति प्रचरन्ति जुङ्कतीत्यर्थः। सत्यसवस्यंभावि फलं तद्यावदिस्त तेन सर्वेणायं यजमानः स्वयते प्रेर्यते । क्रत्सं फलमुद्दिश्व सामग्रहैर्ज्जतवान् भवतीत्वर्थः। विधत्ते "वाज-स्झः। सुरायहान् हरन्ति। अनृतेनैव विश्रष्ट्र स्ट्रजित" इति। वाजस्ते। द्वार्जियारी वैशाः, तेभाः सुराग्रहान् सामरहितान् दद्यः, सुरायाः शमललेनानृतसदृशलादिशम-धमजातिमनृतेनैव संयोजितवान् भवति। दत्तिणाविग्रेषं विधत्ते "हिर्ण्यपाचं मधोः पूर्णं ददाति। मधवीऽमानीति" दति। मधु माचिकं। मध्वादिभाग्यद्रव्ययुक्ता भवानीत्यनेनाभि-प्राचेण मधुपूर्णं सुवर्णपाचं दद्यात्। तद्दानस्य क्रणालदान-माहित्यं विधत्ते "एकधा ब्रह्मण उपहरति। एकधैव यज-

मान त्रायुक्तेजो दधाति'' दति। क्रव्यालमाहित्यञ्चापक्तम्बो दर्भयति "कृष्णलं कृष्णलं वाजसृद्धः प्रयच्छति तानि प्रत्यादाय ब्रह्मणे ददाति मधुष्ठाखञ्च सैविणे प्रतमानस्य क्रतं' दति। ग्रहविधिमनेनानुवाकेन समायानुवाकान्तरे पन्छन् विधातं प्रस्तीति "ब्रह्मवादिनो वदन्ति। नाग्निष्टोमो नोक्थः।न षोडभी नातिरात्रः। त्रथ कस्मादाजपेये सर्वे यज्ञक्रतवे।ऽव-रुधन्त इति। पग्रुभिरिति ब्रूयात्' दति। यज्ञग्रब्देनोद्देश-त्यागरूपाः प्रयाजादयः प्रत्येकमभिधीयनो । तत्समूहरूप एव फलसाधनात्मा कर्मविशेषः क्रतः। वेदवादिने मिलिला परसार मेवं विचारचिन्ति, यज्ञाञ्च क्रतवञ्च सर्वेऽपि वाजपेये इता द्वास्ति प्रसिद्धिः, तत्कथमुपपद्यते। तथा हि प्रया-जादीनां दीचणीयादिदारा तचान्तर्भावेऽपाग्निष्टामादीना-मनन्तर्भावात्। तेषां ब्रह्मवादिनां मध्ये कञ्चिद्वद्भिमानेवमुत्तरं ब्र्यात् 'त्रशिष्टोसादिगतैराग्नेयादिसवनीयपश्चिः क्रतवे। ८न्तर्भताः' इति । पग्रह्न् विधन्ते "श्राग्नेयं पग्रहमालभते । श्रविष्टोममेव तेनावरुन्धे। ऐन्हाबेनोक्ष्यं। ऐन्हेण षाडिशनः स्तीत्रं। सार्खत्यातिरात्रं। मारुत्या वृहतः स्तीत्रं। एतावन्ते। वै यज्ञकतवः। तान् पश्डभिरेवावरून्धे" इति । श्राग्नेयादया ऽग्निष्टामादीनां व्यावर्तकाः पश्रवः। घाडशिना ग्रहस्य स्ताचं, तेन स ऋतुरूपलच्छाते। सारखती मेषी, सा चातिरात्रस्य व्यावृत्ति हेतु:। मार्ती वशा, तयानूबन्ध्यया वृष्टतामसम्बन्धि स्ताचमवर्त्ये, तेन च स्ताचेण वाजपेय उपलच्चते। तस चा-

साधारणवात् तानेतान् पश्यविधीन् बेाधायन उदाहरति "श्रायिनं ग्रहीला षद्भाना श्रादाय यूपमभीति खर्नेतं यूप-मुत्युच्याचैनान् पग्रह्नुपाकरे। त्याग्रेयमैन्द्राग्रमैन्द्रं माहतीं वशां सप्तद्भ प्राजापत्यान् स्थामान् एकरूपान् सारखतीमन्ततः" दति। श्रापसम्बद्धाग्नेयादीनां चादकप्राप्तानामनुवादं मला मेषीमारुत्योविधिमुदाइरति "पश्चकाले चीन् कतुपशून्पा-क्रत्य मारुतीं वणामुपाकरोति सारखतीच मेघीं" इति। श्रात्मादिप्रीतिचेतुलेन सम्मादिलोकजयचेतुलेन तेज:प्रस्ति-धारणहेतुलेन च कतुपभून् प्रशंगति ''श्वात्मानमेव खुणे।त्य-ग्निष्टोमेन । प्राणापानावुक्क्येन । वीर्यं भाडिमनः स्ताचेण । वाचमतिराचेण । प्रजां वृहतः स्तीचेण । इसमेव स्नामिन जयत्यग्रिष्टासेन। श्रन्तरिचमुक्थेन। सुवर्गे लेकि ए वेडिशिनः स्त्रीचेषा देवयानानेव पथ श्रारीहत्यतिराचेण। नाकर रोइति बृहतः स्तीचेण । तेज एवात्मन्थन त्राग्नेयेन पश्चना । स्रोजो बलमैन्द्राग्नेन। इन्द्रियमैन्द्रेण। वाच समस्राता। उभावेव देवले। कञ्च मनुष्यले। कञ्चाभिजयित मारुत्या वश्रया" इति । अवाग्निष्टोमेनेत्यादिमब्दैसिनियादका आग्नेयादि-प्राची विविचिताः। प्रशुविधेः प्रस्तुतलात्, श्रामेयेन प्रशुनित्य-न्तिमपर्यायविधानाच । विधत्ते "सप्तदग्र प्राजापत्यान् पग्रू-नाजभते। सप्तद्यः प्रजापितः। प्रजापतेराष्ट्री" दिता तेषु पग्रुषु गुणदयं वाकाभेदमङ्गीकत्य विधत्ते "श्वामा एक रूपा भवन्ति। एवमिव इि प्रजापतिः मन्ध्थै" इति। पणूनामेक-

रूपलं नामैकविधग्रङ्गपुच्छादिभिर्युक्तलं। प्रजापतिश्रब्देनाचे-यरस्य हिरण्यगर्भग्राराचिभयकेः प्रागवस्था विवच्छते। सा चावस्था म्यामेव भवति। तम श्रामीत्तममा गूढमिति श्रुतेः। जगद्रूपस नानालसानुत्यत्तेरेकरूपलं। एकमेवादितीयमिति अते:। पशूनां जगदीयरेण साम्ये सति सम्दद्धिर्भवति। प्रक्र-तिसते अभिषामी ये पंशा पर्यायकरणा दूधी अविलाने नाल भाख विहितलात्, श्रवापि चोदकपरम्परचा तस्राप्ती सहसाल-भानं निषेधति "तान् पर्यक्रिकतानुत्मुजति" इति। तदानीं नालभेतेत्यर्थः। त्रालमास्य व्यवधाने कार्णमाह "मक्ता यज्ञमजिघा एसन् प्रजापतेः । तेभ्य एतां मारुतीं वशामाल-भत । तयैवैनानग्रमयत्" दति । सप्तद्शप्रजापतिक्षे यः प्रजापतेर्यज्ञः, तं यज्ञं सरुतः पर्यम्बिकरणादूष्ट्वं हन्तुमुद्यताः। तदानीमृत्को चरूपेण प्रजापतिर्मस्त्री वशामालभत कुद्धा-नार्तस्या वश्या शमितवान्। प्राजापत्यानां सञ्ज्ञपनकालं विधत्ते "मारुत्या प्रचर्य। एतान् सञ्ज्ञपयेत्। मरुत एव श्रमिवला। एतैः प्रचर्ति। यज्ञखाघाताय' इति। प्रचर्य मारुत्या वशाया वर्षा जलेत्यर्थः । सप्तदशानां वपानां सह-प्रचारं विधन्ते "एकधा वपा जुहोति । एकदेवत्या हि । एते । श्रयो एकधेन यजमाने नीयं द्धाति" इति। विधत्तें "नैवा-रेण सप्तदशगरावेणैतर्हि प्रचरति। एतत्पुराडागा ह्येते। श्रथा पशूनामेव किंद्रमपि द्धाति" दति। नीवारैर्निष्यसञ्चरः नैवारः, सप्तद्यसञ्चानैः भरावैर्निरुप्तः सप्तद्यप्ररावः, तेनैव

चर्णैतर्हि प्राजापत्यवपाहामादृद्धे प्रचरेत्। एव एव चरः पग्रुपुरोडाश्रस्थानीया येषां प्राजापत्यपशृनां त एतत्पुरोडा-माः। त्रतः प्रकृता यथा वपया प्रचर्य पुराडाभेन प्रचर्ति तददनापि। किञ्च वपात्वेदात्पशूनां यच्छिद्रं कर्मवैक छां भवति तदेतेन चक्णा पिहितं भवति। सारखत्या मेळा अङ्गप्रचा-रख कालविशेषं विधत्ते "सारखत्योत्तमया प्रचरति। वासी सरखती। तसात्राणानां वागुत्तमा। अधा प्रजापतावेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति। प्रजापतिर्हि वाक्" इति। सार्खती यथा-त्तमा चरमा भवति तथा प्रचरेत्, सप्तदश्रपयङ्गप्रचारादूङ्क प्रचरेदित्यर्थः। यसात् सारस्वत्या उत्तमलं तसास्रोकेऽपि सरसतीरूपा वाक् प्राणानां चतुःश्रीचादीनां मध्ये उत्तमा सभामधे विद्वदमात्यादेवीियानः प्रागल्भ्यदर्भनात्। किञ्च प्रजापतेः सरखतीपतिलात् तदभेदे। पचारेण वागूपले सति सारखत्या समापनेन प्रजापतावेव यज्ञः समापिता भवति। गारखत्या मेथाः कञ्चितुणं विधत्ते "त्रपन्नदती भवति। तसात्मनुखाः सर्वां वाचं वदन्ति" इति । श्रपतितदन्तीपेता मेषी कार्या। लोकेऽयपिततदन्ताः पुरुषाः सर्वाष्यचराणि यथात्रस्थांनप्रयक्षोपेतान्येवाचारयन्ति। तदेवं ब्राह्मणगतेना-न्वाक चरेण वाजपेयगता विधयो निरूपिता:। श्रथ मन्त्र-याखानरूपान् बाह्मणानुवाकान् तत्तनमन्त्रैः सद्देवादाइ-रामः। तत्र प्रथममन्त्रस्य विनियोगं वेष्धायन श्राह 'दीच-णीयां निर्वेश्यन् सावित्रं जुहाति "देव सवितः प्रसुव यज्ञं

प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिखा गन्धर्वः। केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवीचमद्य खदाति नः" खादेति। दीचा इतो दीयन् साविचं जुहोति। प्रायणीयां निर्वेष्यन् साविचं जुहोति'इति। हे सवितर्देव प्रेरकान्तर्थामिन् श्रुखादीयं वाजपेययज्ञं प्रव-र्तेय, यज्ञपति यजमानं भगाय अनुष्ठानरूपायैश्वर्याय। दिवि-भवा या गन्धर्वः सवितुरनुग्रहात् केतान् पुनाति प्राणिनां विज्ञानानि शोधयति, साऽसाकं केतं वाजपेयविज्ञानं पुना-तु शोधयेत्। वाचसातिश्च पवित्रानुज्ञाते।ऽद्यास्मिन् कर्मणि वाचं श्रसाभिः पठितान् वाजपेयमन्त्रान् खदाति खदयतु यथावत्पाठयतु । श्रनेन मन्त्रेण होमं विधन्ते "सावित्रं जुहाति कर्मणः कर्मणः पुरस्तात्" इति। तदेतद्वीधायनेनैवी-दाइतं। तत्तत्कर्मादी हाममुपपादयति "कस्तदेदेत्याङः। यदाजपेयस्य पूर्वे यदपरमिति। सवित्रमस्त एव यथापूर्वे कर्मणि करोति" इति। \* बद्धक्रमेरङ्गेश्चोदकप्राप्तेः प्रत्यचिविचितै-† श्रोपेतस्य वाजपेयस्य यदङ्गं पूर्वभावि यच पश्चाद्भावि तना-नुष्यः को वेदेति बुद्धिमन्त श्राद्धः, साविवहोमे तु कते सविचा प्रैरित एव सन् क्रममनुखङ्घा कतवान् भवति। प्रति-कर्म तमेतं होमं कर्तुमग्रक्तं प्रति पचान्तरं विधन्ते "सवने सवने ज्होति। श्राक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरते। सुवर्गस्य खोकस्य समधी" इति। उत्तेन त्रयाणां सवनानामादी हो मेन

<sup>\*</sup> बद्धक्रमें खोदकप्राप्ति रिति का ० पुक्तकचयपाठः। † चोदकस्रोति का ० पुक्तकचयपाठः।

खरें प्राप्तुं से तुस्थानीय मात्रमणं कतवान् भवति। त्रस्थ मन्त्रस्थ चतुर्थपादे खदनसान्नविषयस्य वाग्विषयलमन्पय्कमिति ग्रद्धां निराकतुं व्याचष्टे "वाचस्पतिवाचमद्य खदाति न इत्या ह। वास्ने देवानां पुराऽलमासीत्। वाचमेवास्ना श्रन्न 🖰 खदयित" इति। सुत्या देवैसृप्तलाद् वाचा देवानलं। कन्यः। रथ एष दिचणे श्री खन्ते रथवा इन श्राहिता भवति तम्-पसादयति "दन्द्रख वज्रीऽसि वार्चेघ्रस्तयायं दृषं वधात्" इति। वार्चिन्नो वैरिघाती योऽयमिन्द्रस्य वज्रः हे रथ स एव लमिं लया सहकारिणा सहितोऽयं यजमाना वृत्रं वैरिणं वथात्। रथवाइने काष्ठविशेषे स्थापिते गमनाय सज्जीकर्तुं तस्य रथस्य तसात्काष्टादवरी हणं विधन्ते "इन्द्रस्य वज्री ऽसि वार्चन्न इति रथमुपावहरति विजित्यै" इति। कन्यः। श्रयोनं धूर्यहोतमनार्वेद्यभ्यावर्तयन्ति "वाजस्य नु प्रसर्वे मातरं सहीमदितिं नाम वचमा करामहे। यसामिदं विश्वं भ्वन-साविवेश तस्थां ना देवः सविता धर्म साविषत्" इति। द-चिणवेदिश्रोण्यन्ते रथवा इनादवरोपितं रथं मै। मिकवेदिमध्ये प्रादिचि खोनान येदि त्यर्थः । वाजस्य नु श्रवस्थैव प्रसव उत्पत्ति-निमित्तं मातरं श्रवस्य निर्माचीं महीं वेदिरूपां पृथिवीं श्रदितिं नाम श्रखण्डनीयामेव वचगा सुत्या कराम हे कुर्मः। बखां पृथियामिदं सवें भ्रतजातं प्रविग्यावतिष्ठते तच्यां पृथि-चां ने । उसाकं धर्म धारणं सविता देव: साविषदनुजानातु। अनेन मन्त्रपाठेन भूमिं तदाश्रितं जगच खाधीनलेन सन्पा-

दयतीत्येवं व्याचष्टे "वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमित्याह। चचैवेयं। चचास्यामधि। तदेवावरुन्धे। अधी तसिनेवीभये ऽभिषिच्यते" इति। न केवलं तयोः खाधीनलं, किन्लेतस्मि-सुभयस्मिन् भूम्यां तदाश्रितजने च राजलेनाभिषिको। भव-ति। कल्पः। त्रयायान् पक्तूलयति "त्रस्वन्तरस्तमसु भेषज-मपासृत प्रशस्तिस्वया भवघ वाजिनः" इति । पच्छू चयति जले ञ्चावयति शरीरं प्रचालयतीत्यर्थः। अपु मध्ये उपस्त्युनिवारकं रागिनवारकञ्च सारं वर्तते। हे वाजिनाऽसवन्ताऽसाः। श्रपां सम्बन्धिनीषु उत प्रशस्तिषु श्रम्टतलभेषजलसदृशीषु श्र-न्याखिप गुणवत्त्वप्रशंसासु यूयं सम्बद्धाः भवय । विधत्ते "श्रप्त-नार स्तामपु भेषजिमित्ययान् पच्चू लयति। अपुवा अयस हतीयं प्रविष्टं। तदनु वेनन्नवस्रवते। यदमु पच्छूचयति। चदेवास्वापु प्रविष्टं। तदेवावरुन्धे" इति। स्वपचितुं प्रवेशिता ऽष्यश्व: खेच्छया क्रीडन् जलस्थापरि सवते। तचेदमुत्पेचते। श्रयु बोनिवी श्रय इति श्रुतेर्यजनाकाले गर्भस्यन्थि हती-यमंत्रजातं जलेऽविखितं भवति। यथा मनुखगर्भे तदत्। श्रत एव हि मनुष्या नवप्रस्ताया चाषिता गर्भस्थानं समा-धातुं बद्धभिरीषधेश्विकित्सां कुर्वन्ति। एवञ्च मत्ययमणय-स्तदंशजातमनु वेनन् नु कामयमाना नु प्रायेणावस्वते, यथा विनष्टद्रव्यमन्विच्छन् पुरुषा जले पुनः पुनर्भज्ञन् उत्तिष्ठति तदत्। एवच सत्यध्वर्धः भावयतीति यत् तेनासु प्रविष्टं श्रया-वयवजातं तत्ववं सम्पादितवान् भवति। प्रकारान्तरेण ञा-

वनविधि स्ताति "वज्ञ वा अश्वी उमेध्यमुपगच्छति। यदपु पच्छूचयति । मेथानेवैनान् करोति" इति । ऋथः खल् पृथियां यत काष्यग्रुचिप्रदेशे विपरिवर्तमाने। बक्जविधममे-थमयज्ञाईमुच्छिष्टादिकमुपगच्छति, त्रतीऽध्वर्युः प्रचालने-नाम्यान् यज्ञयाग्यानेव करोति। कल्यः। म्रथ दिचणं याग्यं युनित "वायुना ला मनुना ला गन्धनी: मप्तविश्याति:। ते त्रग्रे त्रयमायुक्तने त्रसिन् जवमादधः" इति। याग्रं रघे यो तुमईमयं। वायुश्च मनुश्च पञ्चविंगतिमङ्घाका गन्ध-र्वाञ्चिति मिलिला सप्तविंगतिमङ्खाका ये पुरुषासी सर्वेऽचे ऽसात्तः पूर्वे रथे संयोजितवनाः। ते पुनः सर्वे पृष्ठसंमार्जना-द्यपचारेणासिन्ये वेगं मन्पादितवन्तः। वायुख्वामयाजयत् मनुस्लामयोजयदितिं पृथग्वाक्यकरणं तथार्मखावज्ञापनाधं। श्रदं युनज्मीत्यभिप्रायः। श्रदं युनज्मीति पाठं परित्यज्य वायुर्वे। लेति पाठस्थाभिप्रायमा इ "वायुर्वे। ला मनुर्वे। लेत्या ह। एता वा एतं देवता अग्रे अश्वमथुझन्। ताभिरवैनान् शुन-ति । मवस्थो जित्यै'' इति । योजयित्यणां देवानामनुग्रहाद्य-ज्ञस्थात्कर्षेण जया भवति। विधन्ते "यजुषा युनिक व्यावन्यै" इति। अनुष्ठुप्कन्दस्लादृगूपे।ऽपि वायुर्वालेति मन्त्रा यजु-वैंदपिटतला चनुरित्युपचर्यते। लैं। किने रथे मन्त्रमन्तरेणा-अयोजनादच समन्त्रकलेन व्याद्यत्तिर्भवति। कन्यः। प्रधास्य पृष्ठं मर्ख्यते "श्रपान्नपादाद्यु हेमन्य अर्मिः ककुद्मान् प्रत्र-र्तिवीजसातमसीनायं वाजश सेत्" इति । मर्म्ट च्यते पुनः पुनः

संमार्छि। हे अपान्नपात् अवनकाले जलस्य कालुक्यानापाद-नादविनाणयितः, त्राशुहेमन् तीवगन्तः, तादृण हे त्रश्व जले य ऊर्मिः ककुद्मान् ककुदिदेशन्ताः प्रतृतिः निमज्जनेन प्रसक्त खोपद्रवस्य प्रकर्षेण हिंसकः, वाजसातमः मस्रोपका-रिलेनातिश्रयेनात्रप्रदः, तेन तत्पृष्ठलग्नेनार्मिणासाकं वाज-मनं चेत् साधव। विधन्ते "त्रपान्नपादाशुहेमनिति संमार्षि। मेथानेवैनान् करोति। अथो सौत्यवैनानाजि सरिखतः" इति। पृष्ठसंमार्जनेन ग्रोधितलाद्यागयाग्यतं। किञ्च धाव-नार्थायाः सप्तद्शश्ररपातपरिमिताया स्मेरविधराजिः, तं प्रति सरिखन्ति गमिखन्ति, तान् गमिखते। श्वान् पष्ठ-संमार्जनक्रपेणोपलाखनेन स्तीत्येव प्रात्माइयत्येव। कल्पः। श्रय रथमभिप्रैति "विष्णोः क्रमोऽसि विष्णोः क्रान्तमसि विष्णार्विकान्तसि" इति । तदेतद्यजमानकर्म। तथा चाप-स्तानः 'विष्णोः क्रमोऽसीति रघं यजमाने। उसीति' दति। यज-मानस्य मम हे प्रथम प्रक्रम लं विष्णार्थापनशीलस्य जगदी-श्वरस्य चिविक्रमावतारस्य प्रक्रमाऽिष, प्रथमपदप्रचेपेण जितो भू लोकोऽसि। हे दितीय प्रक्रम लं कान्तं विष्णोर्दितीयपदप्र-चेपेण जितमन्तरिचमि। हे हतीय प्रक्रम लं विकान्तं विष्णेः पराक्रमेण जितं चिविष्टपमिस । विधत्ते "विष्णुक्रमान् क्रमते। विष्ण्रेव भूलेमाँ स्नोकानभिजयति" इति। कल्पः। श्रथ रथस्य पचिमी संस्यायाङ्की न्यङ्गाविभता रथं याविति। पचमी पार्श्वा। पाठसु ''श्रद्धी न्यद्भाविभता र्घं या ध्वानं वाता-

यमनु सञ्चरनी। दूरेहितिरिन्द्रियावान् पतची ते नेाऽग्रयः पप्रयः पारयन्तु'' दति। रथमिनता यावद्गी जचणस्रती पार्श्वविशेषा न्यद्भा नितरां खचणभूता चक्रविशेषा। त्रत एवा-पसम्ब श्राह 'श्रद्धी न्यद्वाविति रथ चन्ने श्रभिष्टणति पचसी वा' इति। ध्वान्तं ध्वन्युपेतं, वातागं वाचारिप पुरेदिशं शीघ-तया वायुमणतिलङ्घानुक्रमेण सञ्चरन्ती, तादृग्धामुभाभ्या-मग्नयो ने। उसान् पारयन्तु धावनाविधं पारयन्तु। की दृशा श्रयः। पप्रयः श्रपेचितमधं पूर्यितारः। येऽग्रयो दूरेहेति-रित्यादिनामापेतास्ते। एतनान्त्रगतमग्निपदं र्थावस्थितदेव-तापरलेन व्याचष्टे "वैत्रदेवा वै रथः। ऋद्वी न्यद्वाविभता रधं यावित्याइ। या एव देवता र्थे प्रविष्टसाभ्य एव नम-स्कंरोति। त्रात्मना उनार्त्यें दति। दूरेहेतिरित्यादिनामका श्रमयोऽत्र विश्वे देवाः तदा इन रूपे। उयं र्थः। पार्यन्विति प्रार्थनैव नमस्कारः। तेन नमस्कारेण तदीयं रथमारूढ-खापि खसार्तिर्न भवति । वेदनं प्रशंपति "त्रशमर्थं भाव-कोऽख रथा भवति। य एवं वेद" इति। श्रमयुक्ती रथः श्रमरथः मन्दगतिः, श्रश्रमरथः शीव्रगतीरथः, तच्हीले।ऽख वेदित्रया भवति।

श्रव विनिधागसङ्गृहः।
"देवहामाऽव कर्मादाविन्द्रख रथमाहरेत्।
वाजस्य वेदिमध्ये तमभ्यावर्तयते रथं॥
श्रस्तश्वान् सावयेद् वायुर्युनिक तुरगं रथे।

श्रपां तदश्वष्टानि मार्छि विष्णोर्थं वजेत्॥ त्रकी रथे मृषेत्पची, त्रष्टी मन्त्रा द्हीदिता:''। दति॥ श्रथ मीमांसा। प्रथमाधायस्य चतुर्थपादे चिन्तितं। "यजेत वाजपेयेन खाराच्यार्थीत्यसा गुणः। नाम वा, गुणता तच चागाहुणफलदये॥ माधारणयजेः कर्मकरणलेन तन्त्रता। चिकदयं विरुद्धं स्थात् तन्त्रतायां, फलं प्रति॥ उपादानविधेयलगुणलाख्यविकं यजे:। उद्शानू तिम्खाल चिकं तस्य गुणं प्रति॥ त्यक्षा तन्त्रं तदाव त्री वाक्यं भिद्येत तेन सः। वाजपेचेतिशब्दोऽपि कर्मनामाश्चिचे वत्"॥

वाजपेचेन खाराज्यकामा यजेतेत्यच वाजपेयग्रब्देन गुणा विधीयते। अन्नवाची वाजपेयग्रब्दः, तत्रानं पेयं सुराद्रयां, तचात्र गुणः, सुराग्रहाणामनुष्टेयलात्। ननु गुणले वाज-पेयद्रयवता यागेन खाराज्यं भावयेदित्येवं मलर्थलचणा प्रसञ्चेत, मैवं, सक्तदुचरितस्य यजेतेत्यास्थातस्य वाजपेयगुणे खाराज्यफले च तन्त्रेण सम्बन्धाङ्गीकारात्। वाजपेयद्रव्येण खाराज्याय यजेतेत्वेवमुभयसम्बन्धः। ननु गुणसम्बन्धे सति वाजपेयेन गुणेन यागं कुर्यादिति यजेः कर्मकारकलं भवति, फलसम्बन्धे तु यागेन खाराज्यं सम्पादयेदिति कर्णकारक-लं, ततः कथमुभयमम्बन्ध इति चेत् नायं देशिः यजेः सा-धारणलेन दि इपमभावात्। यजेतेत्यच प्रक्रत्या याग उतः

प्रत्ययेन भावनात्रा तथासु समभिव्याहारात् मम्बन्धमात्रं गम्यते, तच कर्मलकर्णलयीः साधार्णं। न खलुतन कर्म-लखेव करणलसेव वा माचादिभधायिका काचिदमाधारणा विभक्तिः श्रूयते। श्रतः माधारणस्य यजेहमाभ्यां गुणफला-भ्यां युगपत् सम्बन्धे सति यथोचितं तत्सम्बन्धविशेषः पर्यवस्थति। एवं तन्त्रेण सम्बन्धाङ्गीकरणे वाजपेयद्र खेण यागं कुर्यादि-त्यसार्थस सभानता हुणविधिलेऽपि नास्ति मलर्थन चणा। यचुद्भिदादिखयेवं गुणविधिः स्थान्तर्हि तान्यपि वाच्यान्यने।-दा इत्य तदीयः सिद्धान्तः पुनराचिष्यतामिति प्राप्ते ब्रमः। यजेसन्तेणाभयमम्बन्धे मति विसद्धविकदयापत्तिः स्थात्। उपादेयलं विधेयलं गुणलं चेत्येकं चिकं, उद्देश्यलमन्वा यलं मुख्यलं चेत्यपरं चिकं। तचे दे ग्यलादयः खाराज्यफलनिष्ठा धर्भाः, उषादेयलाद्यस्तयः साधनस्तर्यजिनिष्ठाः। फलमृद्दिश्व यजिरुपादीयते, फलमनूच यजिविधीयते, फलं प्रधानं, यजिरुपमर्जनं। फलस्थादेग्यलं नाम मानमापेचाविषयला-कारः, यजेसन्हेणे। भयसम्बन्धे सति विसद्धमुगादेयलं नामा-नुष्ठीयमानलाकारः। तातुमी मनः शरीरोपाधिकी धर्मा। अनुवाद्यलविधेयलधर्भे। तु अब्दोपाधिकी। ज्ञातस्य कथन-मनुवादः, त्रज्ञातस्थानुष्टेयस्य कथनं विधिः। फलयागयाः साध्यसाधनक्ष्पतया प्रधानले। पर्व सति फलतत्-साधनयोः खाराज्ययागयोः खभावः यां को चनायां फलस्रो-देम्बलादि चिकं यागस्वे।पादेयलादि चिकं व्यवतिष्ठते। तथा

यागस्य वाजपेयद्रव्यस्य च माध्यमाधनभावपर्यालो चनायां यागस्थादेग्यलादि चिकं द्रव्यस्थापादेयलादि चिकं पर्यवस्यति । तता यागस्य फलद्रव्याभ्यामुभाभ्यां प्रतियोगिभ्यां युगपत् सम्बन्धे मित विरुद्धचिकदयमापर्येत । ननु तर्हि मास्ट्रत्तन्ते-णाभयमस्वन्धः, पृथक् सम्बन्धाय यजिरावर्यतामिति चेन्न, वाक्यभेदप्रसङ्गात् । द्रव्येण यागं कुर्यादित्येकं वाक्यं, यागेन फलं कुर्यादित्यपरं । तस्मादाजपेयम्बन्दो न गुणविधायकः, किन्तु यथोकं द्रयं निमित्तीक्रत्याग्निहीचमब्द्यत्कर्मनामधेयं।

दितीयाध्यायस्य दितीयपादे चिन्तितं।

"त्राइतीस्तिस द्वात्र कर्भैक्यमृत भिन्नता।

एकलं सकदास्थानात् सञ्चाद्वत्या प्रयाजवत्॥

श्राख्यातमात्रं ने। मानं सख्यया बद्धकर्मता।
श्राद्वत्येकाद्यलं तु प्रयाजे गत्यभावतः॥

पण्नू सप्तद्रश्र प्राजापत्यानित्यत्र भास्यक्रत्।

विचारमाद्द पूर्वत्र क्रियाचिलस्फुटलतः॥

बद्धलोपेतपद्मुभिदेवियागादभिन्नता।

इपस्य तेन कर्मेक्यं, सङ्ख्या नात्र कियागता॥

देवतासङ्गतस्येव तद्धितार्थस्य पश्चिमः।

बद्धलसङ्गमो रूपसञ्चयातः क्रियाभिदा"॥

तिस श्राइतोर्ज्होतीति श्रूयते। तत्र जुहातीत्येतदाखातं सिमधा यजतीत्यादिवन्नाभ्यसं, किन्तु सहदेवासातं, श्रत एक-भिदं कर्म, चिलमञ्जा तु तस्वैव कर्मण श्रादृत्या नेत्या,

यथा प्रयाजे वेकाद भलमङ्खा पञ्चाना मेव प्रयाजाना माहत्या नीता तद्दिति प्राप्ते ब्रूमः। किमिदमाख्यातं पदान्तरिन-रपेत्तमेव कर्मेको प्रमाणं उत पदान्तरान्वितं। नादः, वाक्यां-श्रस पदमात्रस प्रमितिजनकलाभावात्। दितीये चिलसङ्ख्या विभेषितेनास्थातेन कर्मबद्धलं गम्यते। प्रयाजानान्त् पूर्वसेव सङ्खावरद्भवादावृत्तिमन्तरेणैकाद्भवं दु:मणादं, दृह लेत-दिधितः पूर्वं कर्मण एकलमञ्जावरोधा नास्तीति वैषम्यं। त-देतहत्तिकारोदा हरणं भाष्यकारी नानुमन्यते। कर्मवाचिन श्राइतिशब्दस्य विशेषणेन विशब्देन कर्भवज्ञलस्य स्फुटतया पूर्व-पचानुत्थानात्। ददं लचे दाजहार "सप्तदश प्राजापत्यान् पश्रृनालभत दत्यच प्रजापतिर्देवता येषां पश्रृनां ते प्राजापत्याः" द्रित तद्भितयुत्पत्ती बद्धलेषिताः पश्चव एकं द्रयं। यता द्रचैका देवतेका च यागस रूपमभिन्नमि होक मिदं कर्म। या तु सप्तदंशिति सङ्घा सा पश्चद्रव्यगता न तु पूर्वीदाइतिवल-सङ्ख्येव कियागता, तस्मान्त कर्मभेदमापादयतीति प्राप्ते ब्रमः। श्रव प्रजापतिरेवता यस प्रशे: स प्राजापत्य इति तद्धितान्तं प्रातिपदिकं व्युत्पाच पञ्चात् तद्भितान्तप्रातिपदिकार्थस्य प्रजापतिरेवताविभिष्टपभाः कर्मलबद्धलविवचायाम्त्यने दसे दितीयाविभक्तिबज्जवचने। तच प्रथमभाविन्या दितीया-विभन्नेरेव तावत्तद्भितात्पत्तिवेलायामन्वया नास्ति कुतः पञ्चाद्भाविने। बद्धवचनस्थान्वयः। एवं मित प्राजापत्येत्यनेन तद्भितान्तप्रातिपदिकेनैकपग्रुद्रयक्षमेकदेवते।पेतं यागस्य रूपं समर्थिते, तादृशानां च रूपाणां बद्धलाय बद्धवनं बद्धल-विशेषश्च सप्तदशेति निर्दिश्यते, तसादत्र सङ्ख्या कर्मभेदः। एवञ्च सत्यष्टमे बद्धमाणानां सप्तद्शपशूनामैकादशिनपशुगण-विक्रतिलमुपपद्यते।

पञ्चमाथायस प्रथमपादे चिन्तितं।

"उपाञ्चतानां किं मत्रद्रशानां यूपवन्धने। क्रमो नास्यस्ति वा नास्ति नियामकविवर्जनात्॥ श्राद्यसंक्षत्यनुष्टानं यत्क्रमेण स एव हि। क्रमोऽन्यच प्रवृत्तिस्त क्रमस्याच नियामिका"॥

वाजपेये सप्तद्रश्र प्राजापत्यान् पश्चनालस्त दित विहितानां पश्चनामुपाकरणिनयोजनादयः संस्काराः कर्तव्याः। तचेदृश्चे पश्चावुपक्रम देदृश्चे च समाप्तिरिति नियमकारिणः
श्चास्त्रस्थाभावादै च्छिकेन क्रमेणोपाकरण्डपः प्रथमः संस्कारोऽनृष्ठितः। उपाक्तानां यूपे नियोजनं संस्कारान्तरं कर्तव्यं,
तदानोमीदृशः पश्चः प्रथमं नियोक्तव्य दित क्रमनियमकारिणां श्रुत्यर्थपाठानामभावान्नास्ति क्रमनियम दित चेत्, मैवं।
उपाकरणे यः क्रमः स्वीकृतः, तस्यैव नियोजनादिसंस्कारेषु
स्वीकर्त्यत्यात्। श्रुत्यर्थपाठ द्व प्रथमप्रवृत्तिरिपं क्रमं नियन्तुसर्दित, प्रवन्या बुद्धिस्यस्य क्रमस्य त्यागकारणाभावात्। प्रावृत्त्रस्ति, प्रवन्या वृद्धिस्यस्य क्रमस्य त्यागकारणाभावात्। प्रावृत्त्रस्ति, प्रवन्या वृद्धिस्यस्य क्रमस्य त्यागकारणाभावात्। प्रयतीयसंस्कार्थामध्ये पश्चन्तरेस्वनुष्ठितैः घोडश्वभिरेवोपाकरणपदार्थेर्थवधानं भवति। तच्च स्ववधानं सप्तद्येति विधिवलादभ्यनु-

ज्ञातं। प्रावृत्तिकं क्रमं परित्यच्य पश्चन्तराणां पूर्वं नियोजनं कला पश्चात् प्रथमप्रोर्धिद नियोजनं क्रियेत तदा दाचिंगद्भिः पदार्थै-र्थवधानं स्थात्, तत्तु नाभ्यनुज्ञातं। तस्मात्प्रवृत्त्या क्रमो नियम्यते। तचैव दितीयपादे चिन्तितं।

> "वाजपेये कि मेकेकपशाः सर्वसमापनं। सर्वेषु वैकेकधर्मा श्राद्यः साहित्यिषद्धये॥ वचनात्पश्चसाहित्यं प्रयोगोत्या तु कल्प्यते। धर्मसाहित्यसेतच सिद्धान्तेऽपि न हीयते"॥

वाजपेचे सप्तद्रशस् प्राजापत्येषु पग्रु खेकैकि सिन् पग्रावुपाकरणिन योजनादि संस्काराः सर्वे समापनी याः। तथा सित साङ्गं
प्रधानं कर्तव्यमिति प्रयोगव चने नावगतं धर्माणां साहित्यं
प्रसिष्यति, चे दिकोऽपि धर्ममाहित्यं प्रापयति, प्रकृतावुपाकरणिन योजनादीनां साहित्यदर्भनात्, तस्माद च काण्डानुसमयो न तु पदार्थानुसमय इति प्राप्ते ब्रूमः। सप्तद्रश्च प्राजापत्यान् पश्चनात्त्रभन इति वचनात् पग्रु साहित्यमवगतं। तच्च
प्रवलं, प्रत्यचेण पश्चनित्यने नैक शब्देन प्रापितत्वात्। धर्म साहित्यं
तु न प्रत्यचश्च वे प्रापितं, किन्तु प्रधागव चने न परिकल्यते।
यदैकि सिन् प्रयोगे धर्म साहित्यं न स्थात् तदा कितपयधर्मवैक छोन साङ्गप्रधानानुष्टानिविधिने पपद्येत त्यर्थापने खोदके नापि विक्रते। धर्म साहित्यव चनमनुष्टी यते। तदु भयं प्रत्यचात् पश्च साहित्यव चना हुर्व लं, तस्मादै श्वदेवीं कत्वा प्राजापत्ये स्रस्तीत्यने प्रत्य चव च न न विषये ।

मर्वेषु पग्नुव्येकेक उपाकरणादिधर्मः कर्तव्य द्रत्येवं पदार्थानुसमयोऽभ्युपेतव्या न तु काण्डानुसमयः। श्रस्मिन्यि पचे
प्रयोगवचनचादकाभ्यामवगतं धर्मसाहित्यं न विक्थाते। एकसिन्नेव प्रयोगे कत्त्रधर्माणामनुष्ठितलात्।

दशमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितं।

"प्राजापत्यैः पशूनां किं बाधा यदा ममुह्यः।
श्रक्रियार्था पशूक्तिः स्वासिङ्गं तेनास्त बाधनं॥

पश्रमुद्दिश्य मङ्घानादेतस्य च विधा भिदा।

कर्मान्यले ग्रहन्यायात् बाधनाह्य ममुद्ययः"॥

वाजपेये श्रूयते "मप्तदण प्राजापत्यान् पण्णूनालमते" द्ति।
तैरेतैः प्राक्ततपण्णूनामाग्नेयादीनां वाधः स्वात्। क्तः, पण्णुलिक्षात्। न हि पण्णुण्रब्दो ग्रहणव्दवदपूर्वां विधेयिकियां ब्रूते,
येन लिक्ष्रलं हीयेतेति प्राप्ते ब्रूमः। किमच प्राक्ततपश्चनुवादेन सप्तदणसङ्ख्या प्रजापतिदेवता चेति गुणदयं विधीयते,
श्राहोस्वित् विणिष्टमन्यत्कर्म। नाद्यः, वाक्यभेदापत्तेः। दितीये
तु न पण्णुणब्दो लिक्षं, तत्रोऽच ग्रहन्यायो योजनीयः।
किच्च श्रवरोधनमेवमान्नायते "ब्रह्मवादिनो वदन्ति। नाग्निछोमो नोक्ष्यः। न घोडणी नातिराचः। श्रूय कस्मादाजपेथे
सर्वे यज्ञकतवोऽवर्थन्त दति। पण्णुभिरिति ब्रूयात्। श्राग्नेयं
पण्णुमालभते। श्रिग्निष्टाममेव तेनावरुत्थे। ऐन्द्राग्नेनोक्ष्यं।
ऐन्द्रेण घोडणिनः स्ताचं। सारस्वत्यातिराचं। मारत्या छहतः
स्ताचं। एतावन्तो वै यज्ञकतवः। तान् पण्णुभिरेवावरुत्थे"

दत्यसिन्ववरोधनासाये चोदकप्राप्ताग्नेयादिपग्रुमङ्गावस्य सि-द्भवदनुवादात्समुचयोऽवगम्यते।

एकादशाध्यायस्य दितीयपादे चिन्तितं। "प्राजापत्यवमानां किं भेदस्तन्त्रमृतायिमः। पश्रुभेदादेवपाककासैक्याच्छिकितोऽन्तिमः"॥

वाजपेये सप्तदशस् प्रजापितदेवताकेषु पशुषु तद्भेदानु-सारेण वसाहामा भिद्यत इति चेत् मैवं। प्रजापितरेक एव सप्तदशानां पशूनां देवता, तथा पाकाऽपि महैव क्रियते, प्रदानस्थापि पाक उपलचणं, प्रदानेऽपि साहित्यमस्ति, का-लख्येकः, याज्याया श्रर्धचा तस्य तत्काललेन चादकाति दे-शात् शक्यते च सहहासः, तस्मान्तन्तं।

तत्रैव चतुर्थपादे चिन्तितं।

"प्राजापत्येषु कुम्यादेभेंदो ने वाङ्गभेदतः। भेदो भैवमभेषाङ्गश्रपणादी प्रभुवतः"॥

वाजपेये सप्तदशस् प्राजापत्यपद्भाषु कुन्धा इदयशू कवपात्रप-ण्यास्य भेदः स्वात्,कुतः, तत्तत्पसङ्गानां भिन्नवात्, भैवं। पसङ्गानां बद्धवेऽपि प्राटकुन्धादेर्दृष्टार्थस्रपणादी प्रभुवात्, तस्मात्तन्तं। तत्त्रैव द्वतीयपादे चिन्तितं।

> "प्राजापत्यप्रचारः किमार्भवे प्रस्तिमामतः। जिद्धें वा विक्रते। वेात परस्तात्मविभोमतः॥ त्रार्भवे चेादकाद्त्र्यामित्तभ्यां तदनन्तरः। श्रुतिबाधस्तदा तस्मात् हतीया विक्रतिलतः॥

पश्रवा न हि सामख विकारा श्रविशेषतः। जन्नलात् सर्वसीमानामुपरिष्टात् प्रचर्यतां"॥

वाजपेथे सप्तद्राप्राजापत्यपद्भुप्रचारस्य काले चतुर्धा सं-श्रयः। तच तावद्यं प्रयागन्नमः। हतीयस्वने प्रथममार्भवः पवमानः, ततो वैश्वदेवयहपर्यन्ताः शस्तवन्तः मामाः, तता ऽशक्तेव्वविष्टिषु सामग्रहेषु प्रचीर्णेषु श्रश्निष्टामसास जर्धम्-क्षादयः सामविकारा इति। एवं स्थिते प्राजापत्यपणूना-मार्भवकाले प्रचारः कतः प्रक्रता तस्य पग्रःप्रचारकाललेन चादकप्राप्तिरित्याद्यः पचः। उपरिष्टात् सामानां प्राजापत्यै-खरनीरि. वचनेन सामग्रहप्रचारादूर्धः काला विधीयते। चदि प्रात: सवनमाधन्दिनसवनसामेय ऊर्ध्वतमार्भवकालसा-स्तीति यो चीत तदा चीदके नैव तत्का खप्राप्तर्व चनमिदमन र्थकं स्थात्, त्रातस्तृतीयमवनगतसे। मामुपरीति वक्तसं। यदि तत्र सर्वसीमानामुपरीति विवच्छोत तदा चेादकप्राप्तः कालो वि-प्रक्षयेत । ततः प्रत्यासत्तये प्रस्तिणां वैश्वदेवग्रहान्तानां सी-मानामुपरीति दितीयः पचः। उपरिष्ठात् मामानामित्य-विभेषप्रवन्ता श्रुति: कतिपयसे।मोर्ध्यवविवचायां बाध्येत, तसाच्छ स्तवतां तद्र हिताना च सामानामुपरिष्ठाद ग्रिष्टो मे यज्ञायज्ञीयसासा मंखिते सति तत्प्रचारः कार्यः, तस्य वि-क्रतिका खलात् प्राजापत्य पश्रूना च विक्रति रूपवादिति हती-यः पचः। स्रोमविकाराणासेवायं कालाः प्रावस्तु न साम-विकाराः तस्राद्विशेषवचनानुसारेण प्राक्ततानां वैकता-

माञ्च सर्वेषां सामानामुपरिष्ठात् प्राजापत्यपग्रः प्रचार इति राह्यानाः।

तचैव दितीयपादे चिन्तितं।

"पर्यक्षिकरणे त्याग श्रालको ब्रह्मसामनि।
कर्मभेषिनिषेधस्य कर्मान्तरिविधर्भवेत्॥
किं वेत्कर्षा विभिष्टस्य ह्यारण्येतिवदादिमः।
श्रदृष्टवाक्यभेदाप्तिर्द्याभावेन चान्तिमः"॥

वाजपेये सप्तद्य प्राजापत्यान् प्रमून् प्रक्रत्य श्रूयते "तान् पर्यक्षिक्ठतानुत्मृजित ब्रह्मसम्यास्थासभावो तिष् सप्तद्यस्य पर्द्रिषु पर्यक्षिकरणेऽनुष्ठिते सत्युत्तरकासभावो कर्मभेष उत्यग्न- भ्रूयने पर्यक्षिकतानारण्यानुत्मृजतीत्यच कर्मभेषनिषेधस्य सम्प्रतिपन्नसादचापि तथालेन सप्तद्य प्रभवः पर्यक्षिकरणान्ताः समापनीयाः, श्रासभितना च ब्रह्मसामकासे कर्मान्तरं विधीयत इति प्राप्ते ब्रूयः। कर्मान्तर्विधा सप्तद्य- पर्द्र्जन्यादृष्टाङ्गिलं किञ्चिद्दृष्टं कल्येत वाक्यभेदञ्च प्राप्तु- यात्। किञ्च ब्रह्मसान्यासभात दत्यच द्रव्यदेवतयोरश्रवणात् न कर्मान्तर्विधः सभावति। तस्मान् पर्यक्षिकरणानन्तरभेव कर्त्वयस्य सप्तद्यप्रभूनामास्थादभादिभेषस्य ब्रह्मसामकासे उत्कर्षा विधीयते। तथा सत्यर्थप्राप्तः पर्यक्षिकरणानन्तरभाविकर्म- भेषव्यापारापरम उत्सर्गश्रब्देनान्द्यते॥ ०॥

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः॥ \*॥ देवस्याहः संवितः प्रस्ते वहस्यतिना वाज्ञिता वाजं जेषं देवस्याहः संवितः प्रस्ते वहस्यतिना वाज-जिता विषेषुं नार्नः रहेयमिन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजयित्। अश्वीजिन वाजिनि वाजेषु वाजिनीवत्यश्वीनत्समत्सं वाजय। अवीसि सप्तिरिस वाज्येसि वाजिनी वाजं धावत मरुतां प्रस्ते जयत वि योजना मिमीध्यमध्वेनः स्क्रमीत ॥१॥

काष्ठां गच्छत। वाजे वाजेऽवत वाजिना ना धनेषु विप्रा श्रम्यता च्यत्राः। श्रम्य मध्यः पिवत माद्यध्यं तृप्ता यात पृथिभिदेवयानैः। ते ना श्रविन्तो इवन-श्रुता इवं विश्वे श्र्यतन्तु वाजिनः। मितद्रवः सहस्रमा मेधसाता सिन्ध्यवः। महो ये रत्ने सिम्थेषु जिस्रे शं ना भवन्तु वाजिना हवेषु। देवताता मितद्रवः खर्काः। जम्भयन्तोऽहिं द्वतः रक्षाः सि सनेम्यसाद्यं यन्ता ॥ २॥

श्रमीवाः। एष स्य वाजी श्लिपणि तुरस्यित ग्रीवार्यां बढ़ी श्रीपक्ष श्रासनि। कर्तुं दिधका श्रनुं सन्तवी-त्वत्पथामङ्गाः स्यन्वापनी फणत्। उत स्नास्य द्रवतस्तुर-स्थतः पर्णं न वेरनुं वाति प्रगुधिनः। स्थेनस्येव भ्रजते। श्रक्कसं परि दिधिकाव्णः सहोजी तरिचतः। श्रामा वार्जस्य प्रस्वो र्जगम्यादा द्यावीपृश्चिवो विश्वश्रम्भू। श्रामा गन्तां पितरी॥ ३॥

मातरा चा मा सोमी अस्तत्वार्य गम्यात्। वार्जिनी विस्विम्यं वार्मी वार्जिनी सम्याभू सामिन्द्रेण समर्थिन्मजीजियत वनस्यतय इन्द्रं वार्ज विस्चित्यं ॥ ४॥

स्त्रमीत् युयवन् पितर्। दिचंत्वारि श्रिच ॥ ८॥ दित तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्णे सप्तमप्रपा- उके ऽष्टमोऽनुवाकः ॥ \*॥

सप्तमे रथमन्ता वर्षिताः। श्रष्टमे रथस्य धावन मन्ता वर्ष्यन्ते। कस्यः। रथमातिष्ठति "देवस्वा हर् मवितः प्रमवे छहस्यतिना वाजजिता वाजं जेषं" दति। श्रातिष्ठत्यारे। हेदित्यर्थः। वाजजिता श्रव्यायकारिणा छहस्यतिनानुग्रहीते। उदं वाजं जेषं श्रवं जेस्या-मि। एतन्यन्त्रगतं छहस्यतिशब्दं ब्राह्मणजात्यभिमानिदेवपर-स्वेन व्याच्छे "देवस्था हर् सवितः प्रमवे छहस्यतिना वाजजिता वाजं जेषमित्याह। सवित्यस्त एव ब्रह्मणा वाजमुक्तयित" (बा॰का॰१।प्र०३।प्र॰६।) दति। कल्पः। चालाले रथचकं नि-मिन्नं ब्रह्माराइति तमत एवान्मन्त्रयते "देवस्याइ सवितुः प्रसवे बहस्पतिना वाजिजिता विष्ठं नाक र रहेयं' इति। निमित्तं निखातस्य काष्टस्याये स्वापितं, वर्षिष्टमतिश्रयेन प्र-वृद्धं। पूर्वमन्तवञ्चाचष्टे "देवस्या इर सवितः प्रमवे बहस्यितना वाजजिता वर्षिष्ठं नाकर् रुद्देयिमित्या ह। सवित्रस्तत एव ब्रह्मणा वर्षिष्ठं नाक ए रोहित''(बा०) दति। विधत्ते "चालाले रथचकं निमित्त र रे हिति। अतो वा अङ्गिरम उत्तमाः सुवर्ग लाकमायन्। साचादेव यजमानः सुवर्गे लाकमेति" (बा॰) इति। त्रत उपरिखिताद्रयचकात्, उत्तमा \*उद्गततमाः, मा-चादेव श्रव्यवधानेनैव। विधत्ते "श्रावेष्टयति। वज्री वै रथः। वज्रेणैव दिशोऽभिजयति" (त्रा॰) इति। अर्ध्वकाष्टाग्रे खापितं ब्रह्मणा समारूढं रथचकं चिः प्रदिचणं पर्यावर्तयेत्। रथस वजांशवात् वज्जवं तचान्यवासातं ''स्मासृतीयः र यसुतीयं यूपसृतीयं " इति । त्रतो आस्यमाणेन वज्ररूपेण रथनकेणैव सर्वासां दिशां जया भवति। विधत्ते "वाजिनाष्ट्र साम गायते। श्रवं वै वाज:। श्रव्नमेवावरुसे'' (बा॰) इति। वाजिनामना-र्थिनां सम्बन्धि यत् साम तद् ब्रह्मा गायेत्। श्रवप्रदस्तु साम-विश्वेष: श्राखान्तरे द्रष्टयः। ब्रह्मण द्रदं गानिमित्यापस्तम्बः साष्ट्रयति 'श्रीदुम्बर् रयचनं ब्रह्मारी इति तमाइ वाजि-ना साम गायेति तस्य चक्रं चिः प्रदक्तिणमावर्गयति। तच

<sup>\*</sup> उद्गाहतमा इति का॰।

त्रावर्तमाने ब्रह्मा गायति' इति । कल्पः । श्राप्तन्ति दुन्दुभीन् सम्प्रवदन्ति वाचः सम्प्रवदिता वाचाऽनुसन्त्रयते "इन्हाय वाचं वदते द्रं वाजं जापयतेन्द्रे। वाजमजयित्'' इति । याग-खचणेन परमैश्वर्येण योगाद् यजमान दन्द्र:, तसाद् दन्द्राय हे सभा ब्राह्मणा श्राभीवीदरूपां श्रुतां वाचं वदत, इन्हं यजमानं वाजं जापयत, श्रव्हविषये जयं प्रापयत। श्रय-मिन्री यजमानी वाजमन्त्रमजयित् जयतु । सीऽयं मन्त्र श्रा-पस्तम्बेन दुन्दुभिवादने विनियुक्तः 'इन्द्राय वाचं वदतेति दुन्दुभीनत्सः हादयन्ति दति। तमेतं दुन्दुभिघातं विधातुं प्रस्तीति "वाचा वर्ष देवेभ्धाऽपाक्रामत्। तदनस्पतीन् प्रावि-भत्। सेषा वाम्वनस्पतिषु वदति। या दुन्दुभी। तस्नाहुन्दुभिः सर्वा वाचाेऽतिवदति" (बा॰) इति । वाग्देवताया वर्ष नादा-ताकं प्रधानभरीरं, तस्य प्रवेशादयं दुन्दुभिः सर्वा मनुष्य-वाचे। ८तित्रम्य ध्वनिं करे। ति। विधन्ते "दुन्दुभीनत्समाघ्नन्ति। परमा वा एषा वाक्। या दुन्दुभी। परमधेव वाचावरां वाचमवरून्धे। श्रथा वाच एव वर्ष यजमानीऽवरून्धे" (ब्रा॰) इति। मन्त्रगतिमन्द्रपदं वाजमजियदित्येतच व्याचये "इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजियदित्या ह। एव वा एतर्हीन्द्रः। या यजते। यजमान एव वाजमुज्जयति" (बा॰) इति। कल्पः। श्रथासा श्रयाजनिं प्रयच्छति "श्रयाजनि वाजिनि वाजेषु वाजिनीवत्यश्वान्त्समत्यु वाजय'' दति । ऋसी यजमानाय। त्रश्वमजति चिपतीत्यश्वाजनी कथा, सा च विजये-

नान्तप्रदलादाजिनी। वाजिन्या वेगवत्याऽश्वगतयः, ता श्रसाः कशाया इति वाजिनीवती। यथाक्रगुणचयापेते हे कशे वा-जेळ्ळेषु निमित्तस्रतेषु सस्यु लसम्यान् समस्य युद्धेषु वाजय गमय। अयं मन्त्रः राष्ट्रववुद्धोपेत्तितः। चीन्विधेयान् विधत्ते "सप्तदश् प्रवाधानाजिं धावन्ति। सप्तदश्र स्तीचं भवति।सप्तदश सप्तद्श दीयनो । सप्तद्शः प्रजापतिः । प्रजापतेराष्ट्री'' (जा०) इति। प्रकर्षेण बलाधिकीन विध्वन्ते मुच्चन्ते बाणा यावत्परि-माणेषु देशविशेषेषु तावत्परिमाणा देशाः प्रव्याधाः। ते च मन्न-दशमञ्चाकाः, तेषामन्तेऽवधिलद्यातनाय काचिदौदुखरी शाख निखन्यते। तत्काष्ठयुकोऽवधिराजिः। तत्पर्यन्तं रथा छढा धावेयुः। श्रक्तिन् वाजपेये सामवेदप्रसिद्धं यत्सीत्रं तसप्तद्यसङ्घाका-वृत्तियुत्तं भवेत्। तदावृत्तिप्रकार्स्त अष्टमप्रपाठके समिध-मातिष्ठेत्यसितनुवाके ब्राह्मणोदाहरणेन सप्टीकरियते। दिचिणालेन दातवानां रथादीनां गेशियतान्तानां द्रवाणां मथ्य एकैकट्रव्यं सप्तदशसङ्खायुक्तं दद्यात्। तचापस्तम्बे। दर्ध-यति 'द्चिणाका खे सप्तद्भ रथान् ददाति सप्तद्भानां सि सप्त-दशाश्वान् सप्तदश इस्तिनः सप्तदश निष्कान् सप्तदश दाखः सप्तद्शाजाः सप्तद्शावीः सप्तद्श वासांसि सप्तद्श गवां शतानि इति। यद्यपि स्तामिविशेषविधेर्देयद्र यमञ्जाविधेश्व नायमव-चर: तथापि गन्तव्यदेशविश्रेषमञ्ज्ञाविधिप्रमङ्गेन तदुभयं वि-हितं, तथा सत्येकेनैव सप्तद्शः प्रजापितिरित्यनेनार्थवादेन विधित्रयस्य स्तातुं शक्यलात्। कन्यः। तथा यथायुक्तमश्वान् चिपति "श्रवीसि" इति दविणं "सप्तिर्सि" इति मध्यमं "वाज्य-सि" दत्युत्तर्मिति। ऋदीद्याऽश्वजातिविश्वेषाः तदेवाभिप्रेत्या-न्यवासायते "हयो देवानवहदवी सुरान्वाजी गन्धवीनश्वी मनुष्यान्" इति। वामदिचिणयोर्श्वयोर्मध्ये ईषादयं प्रसार्य तयोर्भधे सप्ताख्यजातिविशेषोपेतमश्चं युद्ध्यात्। चीन् तान् देवताचयरूपेण स्ताति ''त्रवीसि सप्तिरसि वाज्यसीत्याह। श्रक्षिवी अवी। वायुः पितः। श्रादित्यो वाजी। एताभिरेवासी देवताभिर्देवरथं युनिक्त" (बा॰) इति। पूर्वं यजुषा युनिकीत्यत्र मन्त्रो विह्ति:। इदानीं रथयोगं विधत्ते "प्रष्टिवाह्निं युनिता। प्रशिवाची वै देवरथः । देवरथमेवासी यनिता (बा॰) इति । प्रष्टिः पाद चयोपेता भाजनपा चखाधारः,तद्वश्वीक्तिभर्वहतीति प्रष्टिवाची। त्रत एवापरिष्टादच्यते "चयाऽत्या भवन्ति रथ-श्वतर्थः" दति। कलाः। श्रधैतानाजिस्तो विख्यापयति "वा-जिनो वाजं धावत मरूतां प्रसवे जयत वि योजना सिमीध्व-मध्यनः स्त्रक्षीत काष्टां गच्छत" दति। हे वाजिने।ऽश्वा वाजमन्नं समादियतुं लर्या धावत, मस्तामनुज्ञायां सत्या-मनं जयत, विशेषेण बह्नन्यपि योजनानि सिमीध्यं शीध-धावनेन परिमितान्य लानीव कुरुत। किञ्चाध्वनी मार्गान् स्कभीत स्कभायत, भीषगत्या पीडितान कुरुत। काष्टामध्य-समाप्तिमाजिशिरो गच्छत। श्रस्मिन्मन्त्रे प्रथमभागं प्रतीक-लेने।पादाय चतुर्थभागे काष्टाग्रब्दं व्याचष्टे ''वाजिने। वाजं धावत काष्टां गच्छतेत्या ह। सुवर्गा वै खोकः काष्टा। सुवर्ग-

मेव लोकं यन्ति" (त्रा॰) दति। दि जित्रभेषं विधातं प्रसीति "सुवर्गं वा एते लोकं यन्ति। य त्राजिं धावन्ति" (त्रा०) इति। विधन्ते ''प्राञ्चा धावन्ति। प्राङ्गिव हि सुवर्गा खोकः'' (बा॰) इति। प्राचः पूर्वाभिमुखाः, ऐन्द्रलात् खर्गस्य प्राग्दिग्वर्तिलं । कस्यः । श्रय रथान् धावतोऽनुमन्त्रयते 'वाजे वाजेऽवत वाजिने। नः' दित चतस्थिरनुकन्दमिति। तत्रेयमृक् प्रथमा "वाजे वाजे उवत वाजिने। ने। धनेषु विप्रा ऋस्ता ऋतज्ञाः। ऋखमध्यः पिवत माद्यध्वं लप्ता यात पिधिभिर्देवयानैः" इति। हे वा-जिनाऽयाः वाजे वाजे तत्तद्वनिमित्तं धननिमित्तञ्च नी उम्मानवत, विप्रा ब्राह्मणवत् सानेन इउद्धाः, श्रम्टता मरण-रहिताः श्रमरहिताः, ऋतज्ञाः चतं मत्यं श्रख गन्तयदेशं जाननाः। तादृगयाभिमानिना हे देवाः ऋख मध्यः पिवत धावनात्पूर्वं पञ्चाचावन्नाष्यमाणं मधुममानं नैवार चर्रमं पिवत, पीला च मादयध्वं इष्टा भवत। ततस्तुप्ताः सन्ता देव-यानै: पिथिभिराजिं प्रति यात। ऋष दितीया "ते ने। श्रवंन्ता इवनश्रुता इवं विश्वे ग्रहालन्तु वाजिनः" इति। ते श्रया श्रवंन्ता गतिकुणलाः, इवनश्रुताऽस्रदाक्वानश्रीतारी वाजिनोऽन्ववनो विश्वे सर्वेऽपि इवमाज्ञानमसादचनं ग्र्खन्तु। श्रथ हतीया "मितद्रवः सहस्रमा मेधमाता सनियवः। महो ये रत्न ए समियेषु जिल्लारे शंनी भवन्तु वाजिनी ह-वेषु" इति । महान्तमपि पन्थानं मितमल्पमिव द्रवन्ति गच्छ-न्तीति मितद्रवः, महस्रमाः महस्रस्य महतोऽत्रराशेः सनि-

तारी दातार:। सेधसाता यज्ञस्य प्रदातार:, सनिष्यव: मिनं ट्रव्यदानमसास्त्रिच्छन्तः। ईतृशा चेऽयाः मिमधेषु मङ्गा-मेषु मही रत्नं श्रत्यधिकं प्रचीर्धनं जिथिरे इतवन्तः, ते वा-जिना ने। आय कं भवन्तु सुखकरा भवन्तु। श्रथ चतुर्थी "देवताता मितद्रवः खर्काः। जस्मयन्तेऽहिं दृक्ष् रचार्ष सनेम्यसाद्यवन्त्रमीवाः" दति। देवताता देवानईन्तीति देवतातयः, मितद्रवः पूर्ववत्, खर्काः शोषधावनेन सुष्टु अर्च-नीया:, ते वाजिन: श्रीहं हुकं रचांसि सर्पवदरण्यश्वदाध-कान् राचमान् जकायनाः, वर्णव्यत्ययः। सनेमि चिप्रमेव त्रमीवा रागानसाद्यवन् त्रसात्ता वियाजितवनाः। तदेव-मधापकसम्प्रायमन् सत्य मन्त्रचतुष्ट्यं विभक्तं। बोधायना-चार्यसु ते ने। अर्वन्त इत्यादिवीजिनी इवेखितान एक एवं मन्त इत्यभिषेत्य चतुर्थीमेष ख वाजीत्यादिकाम्चं चतुर्ये **उन्तर्भावयामाम । तदीयपाठ स्तु "एष स्य वाजी विपणिं तुर-**ष्यति ग्रीवायां बद्धो श्रिपिकच श्रामनि । क्रतुं दिधिका श्रन् सन्तवीलत्पथामङ्गा एखनापनीफणत्" दति। ग्रीवायां कचे श्रास्थे च तत्तदुचितर ज्जुविशेषैर्वद्धः सन् एषः सः वाजी एषाऽयः चिपणि तुर्णात क्यां लर्यति। बद्धधा बद्धलात् रधं भच्चित्रमितस्तता न गच्चति, कशायास्त्रसाः शीवं धावतीत्यर्थः। दिधिकाः धारकान् मार्गावरे धिकान् पाषाणा-दीनपि अतिकामन् कतं सादिनोऽभिप्रायमन् सन्तवीलत् मस्यगन्मन्द्धानः। पर्याः मार्गाणामङ्गासि जचणानि कुटि-

लानि निकीन्तरानि च वाजी अन्वापनीफणत् अनुक्रमेण च्छज्लं समलं चापादयन् तुरखतीति पूर्वचान्यः। कच्यः। स यदसी रथभेषमाचचते शाशीध एतान् ज्हेात्यृत स्नास्य इंवनस्तुर्ण्यत इति। पाठस्तु "वतसासा इवतस्तुर्ण्यतः पणें न वेरन् वाति प्रगर्धिनः । योगस्थेत्र प्रजती श्रद्धमं परि दधि-काव्णः सहोजी तरिचतः" दति। उतसा श्रपि च द्रवते। गच्छतः तुरु खतस्त्वरयतः प्रगर्धिनः श्रवधि प्राप्तुं कांचताऽस्या-यस यद्भ ग्रङ्गारचिल्लं वस्तचामरादिकं परि मर्वसिन्नपि देहे वर्तमानमनुवाति गच्छनामश्रमनु उस्तिप्तलेन दृश्यमानं गच्छ-ति। कस्य किसिव। वे: पचिष: पर्षे न पच दव। यथा लरया गक्तः पविणः पच उत्यिप्ता गक्तवन्ताकाते तथा धावता ऽश्व खाल द्वार रूपं वस्त्र चामरादिकं विस्पष्ट मवले काते। पचि-माचस पर्णमङ्गसस दृष्टानालेनाभिहितं। श्रीचधावने ग्रोन-दृष्टान्त उच्यते। धनता गच्छतः ग्रोनस्वेत द्धिकावणा धा-रकपर्वताद्यतिकामिण ऊर्जा सहात्यन्तवलेन सह तर्विता स्र गंतरताऽश्वस्थेति यो ज्यं। श्वापस्तम्बस्वेवमा इ 'वाजिने। वाजं धावतेति चतस्भिधावताऽनुमन्त्रयतेऽग्निरेकाचरेणेति धावत्यु-जितीर्यजमानं वाचयति लचणं प्राप्यादञ्च श्रावृत्य प्रदिचण-मावर्तन्ते मितद्रव इति चतस्थाः प्रत्याधावते। उनुमन्त्रयते इति। 'वाजिनी' 'वि योजना' 'वाजे वाजे' 'ते नी अर्वन्तः' द्ति चतसः। प्रधावते। उनुमन्त्रणं विधन्ते "चतस्भिरनुम-न्त्रथते। चलारि इन्दार्श्य। इन्दोभिरेवैनां सुवर्गे लोकं

गयमित''(बा॰) दति। गायची चिष्टुब् जगत्यनुष्टुबिति कन्दसां चतुष्टयं। उद्कृषतेनादृत्तं विधन्ते "प्रवा एतेऽसाँ होता-भ्यवते। य त्राजिं धावन्ति। उदच्च त्रावर्तन्ते। त्रसादेव तेन लोकान्तर्यन्ति (त्रा०) दति। कन्यः। रथविमे चिनीयं ज्होत्या मा वाजस्य प्रमवी जगम्यादिति। पाठसु "त्रा मा वाजन्य प्रस्वा जगस्यादा द्यावाष्ट्रियी विश्वश्रसा श्रामा गन्तां पितरा सातरा चा सा सामा ऋसतलाय गन्यात्" इति। वाजस्थानस्य प्रमव उत्पत्तिभीं प्रत्याजगम्यादागच्छतु। धावाष्ट्रियो च विश्वश्रम् इतस्य जगतः सुखं भावयन्ती मां त्रागच्छतां। पितरा मातरा त्रसादीयः पिता माता च मां प्रत्यागनां चिरं जीविलाय समागच्छतां। किञ्च सामञ्चाह-तलाय मम देवलजनाने मां प्रत्यागम्यादागच्छतु। श्रपाम सीममसता अभूमिति ह्यात्यत्र अतं। विधत्ते "रथविमाचनीयं जुहाति प्रतिष्ठित्यै" (बा॰) द्रति। र्थविमानेनाश्वानामायासं परिच्ला खयं प्रतिष्ठिता भवति। मन्त्रे वाजप्रसवाकोर्भ-प्रायमाइ "श्रामा वाजस्य प्रमवी जगम्यादित्याइ। अनं वै वाजः। श्रममेवावरुक्षे" (बा॰) दति। दतरैः षे। डगर्थे-धीवद्भाः क्षणालदानं विधातुं प्रस्तीति "यथा लोकं वा एत उज्जयन्ति। य श्राजिं धावन्ति' (बा०) दति। ये रथान्तर-वर्तिन श्राजि धावन्ति एते यथा लेकि यथास्थानमुज्जयन्ति यस्मिन् यसिन् साने या या धावति श्रमावमा तत्ततस्यानं जयतीत्यर्थः । विधन्ते "कृष्णलं कृष्णलं वाजसङ्खः प्रयच्हति ।

यमेव ते वाजं खेाकमुज्जयिन । तं परिक्रीयावरू से ' (बा॰) इति। यवचयपरिमितं सुवर्षे कृष्णलं। वाजमन्नमृद्दिशः सरिना धावनीति वाजस्तो रथानारवर्तिनः। श्रत एवापस्तमः 'यज्यं तं यजमान त्रारोहित वाजसत दतरान् रथान्' दित। एकैक सी वाजस्ते एकैकं क्रष्ण सं दद्या तेन तै: सम्पादितमनं निवासस्थानच परिकीय स्वाधीनं करोति। तान् घे। उग्र क्रणालान् पुनरादायैकीकत्य ब्रह्मणे तद्दानं विधत्ते "एकधा ब्रह्मण उपहरति । एकधैव यजमाने वीर्थं दधाति"(ब्रा॰) इति। चरं विधातुं प्रस्ताति "देवा वा चाषधीव्याजिमयुः। ता वृहस्पतिरद्जयत्। स नीवारान्तिरवणीतः। तनीवाराणां नीवारलं ' (बा०) इति। यथा पूर्वे प्रथमता वाजपेययागार्थ-माजिं धावता बृहस्पतेर्जयसदद चायाषधीषु सारसीकारा-याजिप्राप्ती बृहस्पतिर्जयं प्रायीषधीषु सारलेन नीवारा-नन्याभ्य श्रोषधीभ्या निष्मुखात्रणीत, निःश्रेषेण द्वतलात् नी-वारलं मम्पन्नं। विधन्ते "नैवार खर्भवित । एतदे देवानां परममनं। यनीवाराः। परमेणैवासा श्रनाचेनावरमनाच-मवर्न्धे" (बा॰) इति। शास्त्रादिस्थाऽत्यन्तपूतलेन नीवाराणां देवान्नलं। चरोः परिमाणं विधत्ते "सप्तद्यप्ररावा भवति। सप्तद्शः प्रजापितः। प्रजापतेराष्ट्री" (ब्रा॰) इति। चरोः सप्तदशशरावपरिमितलं पूर्वं तत्मचारविधी व्याख्यातं। चर-निष्पादनोपयुक्तं द्रव्यविशेषं विधन्ते "चीरे भवति। रचमे-वासिन् दधाति" (बा॰) इति। इचं खादुलं। निष्यने चरी

घृतच्यावनं विधन्ते "मर्पियान् भवति मेधलाय" (ब्रा॰) इति। एतदेवाभिप्रेत्याश्वदेवान् हिश्यास्य मध्यः पिवत साद्यध्य-मित्यस्य मन्त्रसार्थी बास्थातः। चरोईवतां विधन्ते "बाई-साती वा एव देवतया। या वाजपेयेन यजते। बाईसाता एष चरः " (त्रा॰) इति। कर्तवा इत्यथाहारः। वाजपेयया-जिने। बृहस्पतिदेवतेति तचत्यचरीरपि सा देवता युक्ता। कन्यः। तमेतान् यजुर्युजोऽयानवन्नापयति "वाजिनो वाज-जितो वाज परिखली वाजं जेखनी बृहस्पतेभी गमवजि-चत" इति । वाजजितोऽन्नं जेतुमुद्यता वाजिनो हे श्रया वा-जमनं जेतुमाजिम्हिस्य मरिखन्ता धावनं करिखन्ता वाज-मनं जेखनी यूयं वृष्टस्पतेभीगिसमं चह्मवजिन्नत । कन्यः। यज्युंजीऽश्वान् प्रत्याधावते। ऽवचापयति "वाजिने। वाजजिते। वाज सहवा हमें। वाजं जिगिवा हमें। बृहस्पते भीगे निम्ह दं'' यजमानार्थे रथे यजुर्भिर्मन्त्रेचीजनीया श्रश्वा यजुर्युजः । सस्वांसः धावनं कतवन्तः । जिगिवांसः जयं कत-वन्तः। निस्द्वं ग्रुद्धा भवत। श्रापस्तम्बमते तु जिगिवा १ स द्रत्यन्ते। मन्त्रः, तदर्थपूरणाय बृहस्पतेभागमवजिचतेति पूर्व-सात्मन्त्रादनुवर्तनीयं। ऋविश्रष्टभागा मन्त्रान्तरं। तस्य विनि-यागं स एवा इ 'बृहस्पतेभागे निस्टद्वमिति प्रप्राधेषु च लेपा-चिमार्छि' इति। प्रप्रोधा श्रीष्ठाचाणि। श्राजिधावनात् पुरा पश्चाचावष्रापणं विधन्ते "त्रश्चान् सरिखतः ससुषश्चावद्या-पयति । यमेव ते वाजं लेकिमुज्जयन्ति । तमेवावर् न्धे" (बा॰) दित। कन्यः। त्रथ रथान् विमुच्यमानाननुमन्त्रयते "द्रयं वः सा सत्या मन्धास्यामिन्द्रेण समध्यं" दित। हे रथा वा युषाकिमयं मन्धा त्राजिधावनप्रतिज्ञा सा सत्यास्त्रत्, यां प्रतिज्ञामिन्द्रेणेन्द्रानुग्रहेण समध्यं मन्ध्राधारितवन्तः। दन्द्रानुग्रहायैवेन्द्रस्य वज्रोऽसीति रथमन्त्र त्रास्नातः। कन्यः। दन्द्रभीनवस्यतेऽनुमन्त्रयते "त्रजीजिपत वनस्पतय दन्द्रं वाजं विमुच्ध्यं" दित। हे वनस्पतयो वनस्पतिविकारा दुन्दुभय दन्द्रं यागस्वामिनं वाजमन्त्रमृद्दिश्वाजीजिपत यथा जितवान् भवित तथा जितवन्तः, तादृशा यूयं पूर्वं यत्र बद्धास्तते। विमुच्ध्यं विमुन्ता भवत। बन्धनप्रदेशस्वापस्त्रमेन दिश्वतः 'दिचिणस्यां वेदिश्रोष्णां सप्तदश दुन्दुभीन् प्रवन्नाति' दित। विधन्ते "त्रजीजिपत वनस्पतय दन्द्रं वाजं विमुच्ध्यमिति दुन्दुभीन् विमुच्चति। यमेव ते वाजं खोकिमिन्द्रियं दुन्दुभय जज्ज्यन्ति। तमेवावक्रये" (त्रा०) दिति।

श्रव विनियोगसङ्गृहः।

"देवारो हिद्र शंखामी ब्रह्मारो हणमन्त्रणं।
देवेतीन्द्रा दुन्दुभीनां घोषोऽश्वाज कम्रायहः॥
श्रवांशीति चिभिर्मन्त्रैर्युनत्यश्वचयं रथे।
वाजीहोतैर्मन्त्रयेत चतुर्भिर्धावते रथान्॥
सितेह्याभिश्वतस्रभिस्तान् प्रह्याधावते रथान्।
श्रा मा रथविमुक्ताखं जुङ्जयात्, वाजिनदयात्॥
गतेः पुरेषिरिष्टाच घापयेचहमश्वकान्।

वृहादि जिन्नते त्यन्ता दिती येऽ यनुषच्यते ॥
वृहित मार्षि चे । यामियं तु रथमन्त्रणं ।
श्रजी दुन्दु भिमन्त्रः स्थात्, एकविंग्नतिरीरिताः "॥ इति।
श्रय मीमांगा । दग्रमाध्यायस्य तिरीयपादे चिन्तितं ।
"यजुर्यु कोऽध्ययुभागं वाधते यमयत्युत ।
वाधः प्राकाणवनीवं पन्ने प्राप्ता नियम्यते"॥

वाजपेये श्रूयते 'यजुर्युक्तं रयमध्यये ददाति' इति। तस्यायमर्थः। रथमकटदासी निष्कादी नि सप्तद्रमद्रश्याणि प्राक्षतगवाश्वादिद चिणाद्र व्यवाधकान्य च विहितानि, तेषु च प्रतिद्रव्यं सप्तद्रमस्त्र्या विहिता। ततो रथाः सप्तद्रमः। तेषु सुख्यं
रथं यजमानारे । इणायेन्द्रस्य वज्रोऽसीत्यादि भिर्यं जुर्वेदोक्ते मंन्तेः
सच्चीकरोति, से । ऽयं यजुर्युक्ते रथः, तञ्च द चिणाका ले ऽध्ययंते दद्यादिति। प्राकामावध्यये ददातीत्यच यथा चे । दकप्राप्तस्याध्ययुभागस्य वाध एवमचापि। ननु सप्तद्रमद्रश्यविधाने ने व प्राक्षतद्रव्यवाधः सिद्धः। वाढं। तथायि धनः पादिन
दत्यादिसमास्त्राप्ता क्षाद्रः। वाढं। तथायि धनः पादिन
दत्यादिसमास्त्राप्तापता क्षाद्राप्ति विधान्तरस्याविधानात्। श्रतस्रोदकप्राप्ता येयमध्य ये । तस्तादिध्य प्रत्यः ।
रथक्ष्यभागविभेषविधिना वाध्यते। तस्तादध्य ये । रथान्तर्भागे। ऽस्ति नापि मक्तटदास्यादिभाग दिति पूर्वः पचः।

<sup>\*</sup> विषमविभागविश्येषक्रुप्तिर्वयान्तरविधिमात्रेण न वाधितुं शक्या, विरोधि भागान्तरस्य विधानादिति ते०!

नैतयुक्तं प्राकाशवृष्टान्तवेषम्यात्। श्रायन्तमप्राप्ती हि प्राकाशी तत्र विधेया। यजुर्यक्तरयस्तु पचे प्राप्तः। तथा हि सप्तद्य-रथान् ददातीत्युक्ते कस्य को रथ इति वीचायां यजमाने-च्छाया नियामकलासदाध्वर्यवे तं दातुमिच्छिति तदा प्रा-प्रोति, यदा नेच्छिति तदा न प्राप्तातीति पचे प्राप्तिः। तते। यजुर्युक्तो यो रथः सेऽध्वर्यवेऽवश्यं देय इति नियम्यते। श्रतो न कस्यायनेन वाधः।

तचैव दितीयपादे चिन्तितं।

"शरावैः सप्तदश्रभिर्यश्चरस्तत्र मुष्टयः। चलारः सन्ति ने। वे।त खादेकं मुष्टिमञ्ज्योः॥ तिल्कमाद्यश्चेदितलाच्चरावापूरणात्र सः। दितीयोऽस्तिति चेनीवं दिलोपे वाधगीरवात्॥ हतीयोऽस्त्वेकलोपेऽच धर्मः सञ्चीव लुप्यतां। क्रियायोगान्न तद्धर्मः प्राथम्यात्मानुग्रञ्चतां"॥

प्रकृती चतुरी मुष्टीन् निर्वपतीति मुष्टितसञ्ज्ञे अते, तथा वाजपेथे विक्रतिरूपः सप्तद्रश्रश्ररावश्रदः अतः, तत्र चरी किं मुष्टिसञ्ज्ञे दे अपि विद्येते किं वा दे अपि न विद्येते। आर्होस्बदुभयोरेकमस्ति अन्यन्तास्ति। यदैकं तदापि किं मुष्टिरेव किं वा सञ्ज्ञेवेति संशयः। चोदकप्राप्तमुभयमस्तीत्याद्यः पद्यः प्राप्नोति। चतुर्भिमृष्टिभिः सप्तद्रश्रश्ररावपूरणसमर्थस्य चरोरिनिष्यन्तेः स पद्ये न युक्तः। तर्हि मुष्टिसञ्ज्ञे दे अपि वाध्येते दति दितीयः पद्योऽस्तिति चेत्, सैवमेकतर्वाधेनैव

पूरणाभावपरिचारे सिद्धे सति दथार्वाधे गारवप्रसङ्गात्। नन्वचे।पदिष्टेन भरावद्रचेणातिदिष्टं मुष्टिद्रचं वाध्यते, तथा सप्तदश्रमञ्ज्ञया चतुःमञ्जा बाध्यत दत्युमयवाधोऽवश्वमावी। मैवं। भिन्नविषयलेन बाधासकावात्। प्ररावसप्तदग्रसङ्खे याग-सम्बद्धे मुष्टिचतुःसङ्खे तु निर्वापसम्बद्धे इति विषयभेदः। कथं तर्ह्मच बाधप्रमङ्गः। श्रन्ययानुपपत्थेति वदामः, श्रनुप-पत्तिञ्च पूरणासभावेन दर्शिता। पूरणञ्चेकवाधेनायुपपदाते, मृष्टिबाधे यथाचितं चतुःमङ्खापेतैः कुडवादिभिः पूर्तिः खात्, चतु:सङ्खाबाधे यथाचितमधिकसङ्खोपेतैर्मुष्टिभिः पूर्तिर्भव-य्यति। एवं तर्ज्ञीक बोप दति हतीयः पचे। उसु, तन। मङ्खा धर्मी मृष्टिर्धर्मी, तथा पति मुद्दी लुप्ते पति निराश्रयस धर्म-स्वाचिद्धेः मञ्जालोपोऽणवस्यभावी, मञ्जायां तु लुप्तायां मृष्टिः भक्कात्यवस्थातुं, तस्मात् मञ्जीव लुष्यतामिति प्राप्ते बूमः। चतु:सङ्खा तावस मुष्टिमाचेऽचेति कर्मकारकवाचिदितीया-विभन्नान्तस्य चतुः प्रब्दस्य सद्दनर्मकारकेण निर्वपतिधातुना सहान्यात्। त्रतः सङ्घा न मुष्टिधर्मः। पार्ष्णिकान्ययेन तु मुष्टिविशेषणं भविष्यति। सङ्घामुखोः क्रियासम्बन्धे समाने सत्यपि प्रथमश्रुतलात् सानुग्रद्धाते, चरमश्रुतलेन दुर्वली मृष्टि-र्वाध्यत इति राद्धानाः॥ ०॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयनुः संहिताभाये प्रयम-काण्डे सप्तमप्रपाठके ऽष्टमोऽनुवाकः ॥ \* ॥ श्व स्थो खंमिस श्व स्य यो निरिंस जाय एहि सुवी रोहाव रे हि वि सुवर हं ने विभयोः सुवी रे श्यामि वाजंश्व प्रसवश्रापिजश्व कर्तुश्व सुवंश्व मूर्धा च व्यक्षि-यश्वान्यायनश्चान्यंश्व भीवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्व। श्वायुर्यहोने कल्पतां प्राणी यहोने कल्पतामपानः॥१॥

यश्चेन कल्पतां व्यानां यश्चेन कल्पतां चक्षुर्यश्चेन कल्पताः श्रीचं यश्चेन कल्पतां मनी यश्चेन कल्पतां वाग्यश्चेन कल्पतामात्मा यश्चेन कल्पतां यशो यश्चेन कल्पताः सुवेद्वाः श्चेगन्मास्ता श्चभूम प्रजापंतेः प्रजा श्चेभूम समहं प्रजया सं मया प्रजा समहः र्-यस्पोषेण सं मया रायस्पोषाऽन्याय त्वान्वाद्याय त्वा वाजाय त्वा वाजजित्यायै त्वास्तमिस पृष्टिरिस प्र-जननमिस ॥ २॥

अपाना वाजाय नवं च॥ १॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठके नवमोऽनुवाकः॥ \*॥

श्रष्टमे रथधावनमुतं। नवमे यूपारे हिणसुच्यते। कल्पः। श्रथ यजमानं तार्थं परिधापयति "चनस्थे लगसि" इति "चनस्थ थे। निरिष "दित दर्भमयं पत्नीमिति। घृताक्रां वस्तं तार्थं। चयस्य राजस्थानीयस्य यजमानस्य गर्भवेनापचर्यमाणस्थात्वमावरण-मिं । उल्वहता गर्भ इति इन्होगा श्रामनिना। हे दर्भमय पट चत्रस्य राजमहिषीस्थानीयस्य पत्नीगरीरस्य योनिरसि भीतनि-वारणकारणमि । तदेतत्परिधानदयं विधत्ते "तार्थं यजमानं परिधापयति। यज्ञी वै तार्षं। यज्ञी वैन १ समर्धयति। दर्भमयं परिधापयति। पवित्रं वै दर्भाः। पुनात्येवैनं। वाजं वा एषे। ऽवस्स्ताते। यो वाजपेयेन यजते। शेषधयः खलु वै वाजः। यहर्भमयं परिधापयति । वाजस्थावरुधै" (ब्रा॰का॰१।प्र०३। न्न०७) द्ति। तार्थस्य यज्ञमाधनलायज्ञलं। एनं पत्नीदे हं। वाजपेययाजिने।ऽनावरे।धकामिन श्रीषधिरूपदर्भमयेनान-मवरुद्धं भवति। कल्पः। त्रथ जायामामन्त्रयते "जाय एहि सुवी रीहाव" दति "रीहाव हि सुवः" दतीतरा प्रत्याह "श्रहं नावुभचोः सुवे। रोच्छामि" दित यजमान दित। साष्टार्थी मन्त्रः। एही लाइ। नस्य तात्पर्यमाह "जाय एहि सुवे। रोहावेलाह। पितया एवेष यज्ञखान्वार्सोऽनविक्ति" (बा॰) इति। त्राज्ञानेन यजमानस्य यज्ञारकामन् पत्या त्रपि यज्ञारको सति यज्ञोऽनविक्ति भवति। पूर्वमन्त्रैः खर्गलेन निरूपितस्था-रोइणीयस्य यूपस्य चादकप्राप्तं परिमाणमपवदितुं परि-माणान्तरं विधत्ते "सप्तद्यारतिर्युपा भवति। प्रजापितः। प्रजापतेराप्यैं ' (बा॰) इति। चतु विंग्रत्य हु खि-परिमिताऽर्तिः, सप्तद्शसञ्चाका ऋर्त्वयः परिमाणं यस यूपस्थेति विग्रहः। श्रन्यहुणदयं यूपस्य विधन्ते "द्वपरश्चतु-रिश्रभविति" (बा॰) इति । इतरेषां यूपानामग्रे ग्रङ्काखानीयः काष्ठभेषीऽणीयान् चषालप्रतिमाकायावभेष्यते सेाऽस्य ना-स्तीति द्वपरलं। ऋष्टाश्रिलमपवदितुं चतुरश्रिलं। चवालनाम-कस्य यूपकटकस्य दासमयलापवादाय विधत्ते "गै।ध्मं चषालं। न वा एते त्री हयो न यवाः। यद्गोधूमाः। एवमिव हि प्रजापतिः सरुद्धी। अथा अमुमेवासी लोकमन्नवन्तं करो-ति" (बा॰) दति। गै।धूमं कुर्यादिति ग्रेष:। यथा वीहिस्या यवेभाय गाधूमानां खोके प्रशस्तलमेवमेवान्येभ्या देवेभ्यः प्रमसः प्रजापितः। किञ्च गोधूमसम्पन्धा खर्गीऽन्नवान् भवति। यूपस्य वेष्टनं विधन्ते "वासीभिवेष्टयति। एष वै यजमानः। यदूपः। सर्वदेवत्यं वाषः। सर्वाभिरेवैनं देवताभिः समर्धयति। श्रया श्राक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः सुक्ते। सुवर्गस्य लाकस्य समधीं'' (बा॰) इति। वासमां सञ्चामापम्तस्य श्राह 'रश्रना-का ले सप्तदश्मिनी से भिर्मू पं वेष्टयति 'इति । वाससां सर्वदेवत्य लं "त्रश्रे खुषाधानं"(संगई का गरप्रगर्त्र ) द्रत्यादी सीमिकदीचा-प्रकरणे विस्पष्टं। त्राक्रमणं खर्गारोहणं सापानसदृशं। कल्पः। श्राइवनीये जुहीत्यनार्थे यजमाने वाजस प्रस्वस्रेति दा-दम खुवा इतीरिति। पाठस्त "वाजञ्च प्रसवञ्चापिजञ्च कतु स सुवस् मूर्धा च व्यत्रियसान्यायनसान्यस भावनस भुवनसा-धिपति ख" दति। वाजादयः सर्वे सस सन्तिति ग्रेषः। वाजा उन्नं। प्रसवस्तक्षात्पत्तिः। श्रिपजस्तक्षेत्र पुनः पुनक्त्पत्तिः। ऋतुः

सङ्कल्या भागादिविषया यागा वा। सुवस्तसीवात्यत्ती हेत-रादित्यः। श्रयवा वाजादयः चैत्रादिसासानां नासविश्रेषाः। तदानीं सर्वे ते प्रीणन्विति वाकाभेषः। चकाराः परस्यर-मम्बयार्थाः, श्रनुत्रकालादिदेवताममुखयार्था वा। विधत्ते "दादश वाजप्रसवीयानि जुद्देाति। दादश सासाः संवत्सरः। मंबत्सरमेव प्रीणाति। अयो संबत्सरमेवासा उपद्धाति। सुवर्गस्य खाकस्य समधीं'' (बा०) इति। वाजणब्दप्रसवणब्दी चेषु कर्मसु मन्त्रलेन श्रूचेते तानि कर्माणि वाजप्रसवीचानि, अन्तात्पत्ति हेत्वादा वाजप्रभवीयलं। न क्वेंबलमनेन हामेन संवतारदेवतायाः प्रीतिः किन्वस्य यजमानस्य स्वर्गप्राप्तये मंबत्धरदेवतां निः श्रेणिवद्पधानमाधारमपि करोति। कच्यः। तं दशभिः कचीरोहत्यायुर्वज्ञेन कच्यतामिति। तं यूपं, कचीः क ल्यम ब्दोपेतै:। पाठस्तु "त्रायुर्यज्ञेन क ल्यतां प्राणा यज्ञेन कल्पतामपाना यज्ञेन कल्पतां व्याना यज्ञेन कल्पतां चचुर्यज्ञेन कल्पता श्री चं यज्ञेन कल्पतां मना यज्ञेन कल्प-तां वाग्यज्ञेन कल्पतासात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञे। यज्ञेन कल्पतां" देति। त्रात्मा जीवः, यज्ञेन यज्ञसम्बन्धिना यूपा-रोइणेन। श्रायुरादयः खखप्रयोजनसमधी भवन्तु। विधत्ते "दश्रभिः कर्ल्पेरोहित। नव वै पुरुषे प्राणाः। नाभिर्दश-भी। प्राणानेव यथास्त्रानं कल्पयिला। सुवर्गं लेाकमेति। एतावदै प्रषस सं। यावत्पाणाः। यावदेवास्यास्ति। तेन सह सुवर्गे लोकमेति" (ब्रा०) इति । ऋन्यच सप्त वै शीर्षण्याः

प्राणा दाववाञ्चाविति श्रुतलादिहापि किट्राभिप्रायः प्राण-भ्रब्दः। ऋनेन कन्यमन्त्रपाठेन प्राणापानचत्तुःश्रीत्रादीन् प्रा-णान् खखस्थाने स्थापियला तैसादीयस्थानैः यह स्वर्भे प्राप्ता भवति। कच्यः। बाह्र उद्गृह्णाति "सुवदेवाप् श्रगन्मास्ता श्रभ्यम प्रजापतेः प्रजा श्रभ्यम'' इति । उद्गृहीताभ्यां बाज्ज-भ्यां खर्गप्राप्तिमभिनयता यजमानेनेदमुखते। वयं खर्गाव-स्थितदेवान् प्रति ऋगना प्राप्ताः साः। प्राप्य चान्टता देवा अस्म। अतः प्रजापतेः प्रीतिविषयाः प्रजा अस्मिन् सूलोको यज्ञानुष्ठानपरा अभूम। मन्त्रस्य चीन् भागान् पृथान्या चष्टे "सुवर्रवार त्रगनोत्या ह। सुवर्गमेव लेकिमेति। श्रस्ता श्रसमेत्याच । श्रस्तिमव हि सुवर्गा लोकः । प्रजापतेः प्रजा त्रसमेत्या इ। प्राजापत्या वा ऋयं लोकः। ऋसादेव तेन खोकानिति" (बा॰) दति। तेन हतीयभागपाठेन भूखोकात् स्वाताना निर्गता न भवति। कल्यः। श्रथेमं लोकं प्रत्यवे-चते "समदं प्रजया सं मया प्रजा समद् रायखेषिण सं मया रायसोषः" दति। मङ्गते। सङ्गत्यामिति यथा-चाैगमधाहर्त्यं। श्राभिःपरलेन याचष्टे "समहं प्रजया सं मया प्रजेत्या ह। त्राशिषमेवैतामाशास्ते'' (बा०) दति। कल्यः। तमे-वमासपुटैर्झन्ति "त्रनाय ला" इति पुरस्तादध्वर्धुः "त्रनाद्याय ला" दति दचिषता ब्रह्मा "वाजाय ला" दति पञ्चाद्धीता "वा-जिल्याचे ला'' इत्युत्तरत उद्गातिति। जवखननपांचव श्रासाः, तानश्रत्यपत्रेः पुटीक्षत्य तैरामपुटैर्यूपादवरे हनां यजमानं

इन्छः। त्रत एवापलन्व त्राइ 'तमायत्थैरासप्टेक्षप्टेर्भयै-र्वा वैग्याः प्रतिदिश्रमप्यन्ति सहर्लिजा वा दीर्घवंशेषु प्रबन्ध्य' इति। सामान्येन प्राणिभिक्षाच्यमन्नं, राजामात्यादिभि-भाज्यमनारां, तत्राष्यपूपादिविशेषा वाजः, तस्य सर्वसानस्य समादनं वाजजिला। दिविधं इननं क्रमेण विधत्ते "त्रास-पुरे भिन्त । अनं वा दयं । अना दोने वैन १ समर्थयन्ति । जपे-र्भिन्त। एते हि साचादसं। यदूषाः। साचादेवैनमन्नाचेन समर्धयन्ति'' (बा॰) इति। जवाणामाधानादिसाधनलेन पार्खी किकान्नं प्रति साचा साधनलं। इनने प्रकार विशेषं विधन्ते "पुरस्तात् प्रत्यञ्चं प्रन्ति । पुरस्ताद्धि प्रतीचीनमन्तम-द्यते" (बा॰) दति । इन्यमानस्य पुरसादवस्थिता इन्ता प्रत्यद्यं खाभिमुखं इन्यात्। खाकेऽपि इ पुरताऽविख्यतात्पाचात् समादाय खाभिमुखं तदन्नमद्यते । एतदापसम्बेन साष्टीकतं 'मुखते। अभिव्रत्नि इन्तारं इन्तार्मिपर्यावर्तते' दति। ता-द्यमानं प्रदेशं विधन्ते "शीर्षते। प्रन्ति । शीर्षते। ह्यन्नमद्यते" (बा॰) दति। चतुर्दिचु इननं विधन्ते "दिग्भो प्रन्ति। दिग्भा एवासा अनाद्यमवरू स्थते" (बा॰) इति। कल्पः। अत्रासी .प्रत्यवरे इत श्रायन्दों निद्धाति तस्यां बस्ताजिनमासृणाति वसाजिने प्रतमान इ हिर एवं दिच एं पाद इ हिर एवं उपावरी-इयति "ऋस्तमि" इति "पृष्टिरिच प्रजननमि" इति सर्व बसाजिन इति। हे हिर्ण लं विनाधर्हितमसि न हांग्री प्रचिप्तमपि चिर्णं काष्टादिवद् विनम्यति। चे वस्ताजिन लं

पुष्टिरसि संवत्सरे बद्धपत्थात्पादकलात्। एतदेवाभिप्रत्य प्रज-ननमशीत्युच्यते। हिरण्छेऽवरोइं विधातं प्रस्तीति "ई यरो वा एव पराङ् प्रदघः। यो यूप्ट्र रोहिति'' (ब्रा॰) इति। यूपमारूढो यजमानः पराङ् ऋ खोकादिमुखः प्रदघः प्रदाधुं खातानं विनामित्तिनीयरः समर्था भवति। अयवा प्रद्यः प्रकर्षेण गन्तुमी खरः। न पुनरावर्तत दत्यर्थः। विधन्ते "हि-रखमध्वरोहित। श्रम्टतं वै हिर्खं। श्रम्टतः सुवर्गा लोकः। असत एव सुवर्गे लेको प्रतितिष्ठति" (त्रा॰) इति। हिर्खस परिमाणं विधन्ते "शतमानं भवति । शतायुः पुरुषः श्रतेन्द्रियः। श्रायुखेवेन्द्रिचे प्रतितिष्ठति" (बा०) इति। मानशब्देन पणस्य विंग्री भागीऽभिधीयते, ततः पञ्चपणपरिमितमित्युतं भवति। शतमञ्जाकाः संवत्सराः पुरुषस्वायुः। दशानां ज्ञानकर्मेन्द्रि-याणां मध्ये चनुरादीन्त्रियस एकैकस दशस नाडीषु दिन-भेदेन भतेन्द्रियलं। बस्ताजिने वामपादप्रचेपं विधातुं प्रसीति "पुर्धो वा एतद्र्षं। यदजा। चि:संवत्सरस्थान्यान् पश्रून् परि प्रजायते" (जा॰) इति। संवत्तरे सक्त सवीपेतानन्यान गवादिपशून् परित्यच्य संवत्सरे चिरपत्यानि प्रस्ते। श्रतो sस्याः पृष्टिरूपलं विधत्ते "बस्ताजिनमध्यवरे। इति । पृथ्यामेव प्रजनने प्रतितिष्ठति" (जा॰) इति ।

> श्रव विनिधागसङ्गृदः। "चत्र तार्थं चत्र दाग्धं परिधत्तोऽत्र दग्पती। जाये खाम्याङ्गयेङ्कार्यां रोहातं प्रतिविक्ति सा॥

श्रहं खास्याह वाजश्र जुझयाद्वादशाझतीः।
श्रायुर्दशिभरारोहेत् खयं वाझद्वहः सवः॥
सं भुवं प्रेचतेऽन्नाय चतुर्भिस्त महर्तिजः।
दिग्स्यो प्रन्यासपुटकेर्, श्रम्टपृष्टिदयात्पदे॥
खर्णवस्त्रलचोर्दद्यात् पश्चित्रंशन्तिहोदिताः"। दति।
श्रय मीमांसा। दश्रमाध्यायस \*चतुर्धपादे चिन्तितं।
"तार्ष्यमहतवस्त्रस्य वाधकं स्यान्न वाधिमः।
गृह्याच्छादनकार्येक्यादयाग्यलात् समुख्यः"॥

महावते श्रूयते 'तार्षं यजमानः परिधत्ते दर्भमयं पत्नी' दति।
प्रकृती 'श्रद्धतं वाषः परिधत्तः' दति। घृताकं वक्तं तार्ष्यमित्युचते। ताभ्यां तार्ष्यदर्भमयाभ्यां दम्पत्यार्द्धतं वक्तं वाध्यते। कुतः।
परिधत्त दत्यनेन प्रकृति किङ्गेन गृह्याच्छादन क्वचण्य कार्यस्थैकनावगमात्। मैवं, तार्ष्यदर्भमयये। गृह्याच्छादियतु मये। ग्यतात्,
परिधानं वने। परितनं प्रावरणं, तत्कार्यभेदात् समुचयः।

हतीयाध्यायस प्रधमपादे चिन्तितं।

"भवेत् सप्तदशारित वीजपेयस्य यूपकः। उत्मानं द्रयगं वाजपेयस्थाङ्गं पश्चोरत ॥ श्वानन्तर्थात् प्रकरणात् कर्माङ्गं, घोडशिन्यदः। उत्भ्वंपाचे खादिरेऽग्रे संयुज्यान्वेति कर्मणा॥ यूपदारा पश्चारङ्गं पश्चदारा च कर्मणः। सै। सिकलादाजपेये यूपो नास्ति पश्चं विना"॥

<sup>\*</sup> हतीयपाद इति काश्रीस्थैकपुक्तकपाठः।

वाजपेयप्रकरणे श्रूयते, सप्तदशारितवीजपेयस्य भवतीताच यृपद्रयगतं सप्तद्यागित्राब्दोदितं यदूर्धमानं नदाजपेयकर्मणीऽङ्गं सप्तदशारतिभव्दवाजपेयभव्दयारानना-र्थात् प्रकरणञ्चीवमनुग्रह्मते। यदि कर्मणः साचादूर्ध्वमानं न सक्षवेत् तर्हि वाजपेयगतं खादिरमूर्धं यत् षे। डिशिपाचं तिसालद उन्मानं मन्यथ तद्वारा कर्मणाचेतीति प्राप्ते ब्रूमः। सप्तदशार तिर्थूप दति मामानाधिकर खाद्यपेन साचात् समध्यते। तस्य च यूपस्य पश्चङ्गलात् उन्मानं यूपदारा पश्ची-रङ्गं भवति। तस्यापि पश्चोवीजपेयाङ्गलात् पश्चदारा कर्म-णे। उद्गं। यद्यपि वाजपेययूपप्रब्दयाराननार्थमस्ति तथापि वाजपेयस सामयागतया साचासूपसम्बन्धाभावात् पशुःख-वधानमभुपेयं। वाजपेयखेति षष्ट्याः सम्बन्धमाचवाचिलेन व्यवित्तसम्बन्धमप्यसाविभधत्ते। देवदत्तस्य नप्ति प्रयोगवत्। यत् सप्तद्यारितवाजपेयमञ्दयारानन्तर्थं यच प्रकरणं तद्-भयं न विरुद्धं पश्चङ्गलेऽखनाता वाजपेयाङ्गलाङ्गीकारात्। किञ्च पूर्वपचे यूपमञ्देन घाडिमियात्रं खचणीयं, सिद्धान्ते तु नासा दोषः।

तचैवाष्ट्रमपादे चिन्तितं।

"वाचयेत् खामिनं जाजी वाचनीयो ज एव वा। श्रविशेषादुभी, ज्ञख खामिलादाचयेदमुं"॥

वाजपेये श्रूयते, क्रुप्तीर्यजमानं वाचयतीति। श्रायुर्यज्ञेन कल्पतामित्यादया मन्त्राः क्रुप्तयः। तत्र मन्त्रतद्शीभिज्ञम- निभज्ञञ्चाभाविष वाचयेत्, विज्ञं वा वाचयेदित्येवं संग्रयः। विश्रेषस्थात्रवणादनभिज्ञं, तदैव शिज्ञयिलापि वाचयितुं श्रका-लादिति चेत्, सैवं। श्रध्ययनविधिवलादधीतवेदवेदार्थस्थैव यजमानलात्। तस्मादभिज्ञसेव वाचयेत्॥ ० ॥

इति साधवीचे वेदार्धप्रकाशे कृष्णयजुः गंहितासाख्ये प्रयम-काण्डे सप्तसप्रपाठके नवसाऽन्वाकः ॥ \* ॥

वार्जस्येमं प्रस्तवः संपुर्वे अग्रे सीमः राजानमीष-धीष्टपु। ता असम्यं मधुमतीर्भवन्तु वयः राष्ट्रे जी-प्रियाम पुरीहिताः। वार्जस्येदं प्रस्तव आवभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। स विराजं पर्यति प्रजानन् प्रजां पृष्टिं वर्धयमाना अस्ये। वार्जस्येमां प्रस्तवः श्रिश्रिये दिविममा च विश्वा भुवनानि सम्बाट्। आदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् र्थिं॥ १॥

च नः सर्ववीरां नियंच्छतु। अमे अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव। प्र शे। यच्छ भुवस्पते धन्दा असि नस्तं। प्रशे। यच्छत्वर्थमा प्रभगः प्र बहस्पतिः प्रदेवाः प्रोत सूचता प्रवाग्देवी दंदातु नः। अर्थ-मणं बह्म्पतिमिन्द्रं दानीय चीदय। वाचं विष्णुः सर्खतीः सवितारं॥ २॥

च वाजिनं। सोमः राजानं वर्षणम्शिम्बारंभा-महे। आदित्यान् विष्णुः स्वयं ब्रह्माणेच् बह्स्पतिं। देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रस्तेऽश्विनार्बाहुभ्यां पूष्णा हस्ता-भ्याः सरस्वत्ये वाचा यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेस्वा साम्राज्ये-नाभिषिच्वामीन्द्रस्य बह्स्पतेस्वा साम्राज्येनाभिषि-चामि॥ ३॥

र्यिः संवितार्ः षट्चिं श्यच ॥ १० ॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठके दशमोऽन्वाकः ॥ ॥

नवसे यूपारे दिणमुक्तं, दशसे अविदास उच्चने । कल्यः ।
त्रथा खैतत्पुर सादी दुखरे द्रीणे स्वीषधमाच्येन समुदायुतं
भवित तखी दुखरेण खुवेणे पघातं सप्तान हो मान् जुहोति
वाज खेमं प्रसवः सुषुवे त्रये से समिति । तत्रेयसक् प्रथमा
"वाज खेमं प्रसवः सुषुवे त्रये से सम्भ राजान मे षधी खपु । ता
त्रसाम्यं सधुमती भैवन्तु वय् राष्ट्रे जाशियाम पुरोहिताः"
दिति । वाज खान्न खे त्या दकः पर से खर त्रेषधी षु त्रप् च

सारस्तिममं सामं वलोरूपं राजानं दीप्तिमनां पदार्थं अग्रे सृष्यादी सुषुवे उत्पादयामाम। तास त्रीषधयः श्राप-श्वासादधं मधुमतीः माधुर्यापेता भवन्तु । वयमणिसान् राष्ट्रे पुरेाहिताः यागानुष्ठानादीः पुरेशगामिना जाशियाम जाग-रूका स्रयासा। श्रय दितीया "वाजखेदं प्रसव श्रावस्रवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। स विराजं पर्वेति प्रजानन् प्रजां पृष्टिं वर्धयमाना ऋसो" दति। वाजस्य प्रमवः परमेश्वर दद-मन्ष्रीयमानं कर्भ श्राबस्व भावितवान् उत्पादितवान्। दमानि सर्वाणि भुवनानि सर्वत उत्पादितवान्। स परमेश्वरः श्रसी श्रसादधं प्रजां पृष्टिं च वर्धयमानः, प्रजानन् श्रसाद-भिप्रायं प्रक्रवें ण जानाना विराजं ह्रयमानमनं पर्येति सर्वतः प्राप्नेति । अन्नं वै विराडिति अतिः। अय हतीया "वाज-खेमां प्रमवः धिश्रिये दिविमिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट्। श्रदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रियं च नः सर्ववीरां नियच्छ-तु' इति। वाजस्य प्रसव ईश्वर दर्मा दिविमिमानि चा-न्यानि सर्वाणि भुवनानि ग्रित्रिये त्रात्रितवान्। सर्वेषाञ्च भ्वनानां राजा भूला श्रदित्सनां इविदीतुमनिच्छनां मां प्रजानन् मदीयबुद्धिप्रेरणेन हिवदीपयत्। तता नीऽसाभ्यं मर्ववीरां पुत्रसत्यादयः मर्ते वीराः यस्याः सा सर्ववीरा, तादृशों रिधं धनं च नियच्छतु नियमेन ददातु। भ्रथ चतुर्थी "श्रमे अच्छा वदेहनः प्रतिनः सुमना भव। प्र णे। यच्यः भुवस्यते धनदा श्रमि नस्तं'' इति। हे श्रग्ने इह-

त्रस्मिन् कर्मणि ने। ऽस्माकमच्छा त्राभिमुख्येन वद हितं कथय। ना उसान् प्रति सुमनाः करुणाई चिन्ता भव। हे भवसाते स्मिपते ना उसामां प्रकर्षेण यच्क धनं देहि, यसात्त्वसमात्वासी मन् ना ऽसाभ्यं धनदा ऋषि। अय पञ्चमी "प्र ला चन्कलर्यमा प्र भगः प्र बहलातिः। प्र देवाः प्रांत सनुता प्र वाग्देवी ददातु नः" इति। षड्झिः प्रशब्दैः प्रयक्क्लिति प्रदरालिखन्यये मित एतानि षड्वाच्यानि भव-न्ति। अर्थसभगर इस्पतया देवेषू त्तमलात् विप्रपरिवाजकन्या-येन प्रथम् निर्दिश्यनो । तेभ्याऽन्ये लच देवशब्देनोच्यन्ते । ते सर्वे ना उसाम्यं घनं प्रयच्छन्। उत ऋषि च सनृता प्रय-वागिभमानिनी देवता या चान्यवाञ्चात्राभिमानिनी देवता ते उमे धनं प्रयक्तां। श्रथ षष्ठी "त्रर्थमणं वहस्पतिमिन्दं दानाय चादय। वाचं विष्णु सरखती सवितारं च वाजिनं" इति। हे ईश्वर पुनरसामं दातुं धनसादा-नायार्थमादीन् चादय प्रेर्य। वाक्षरख्याः पूर्वाकसन्ता-वाचीरिव भेदे। द्रष्ट्यः । वाजिनं श्रनाधिपतिं। श्रथ मप्तमी "सामः राजानं वर्णमग्निमन्वारभामहे। श्रादित्यान् विष्णुः स्रयं ब्रह्माणञ्च खहरातिं" इति। वयं सामराजादीन् प्रथमतः कर्मारसाकाननुस्त्य पञ्चादारभामहे, अतस्ते सर्वे ऽनुग्र-इन्तु। विधत्ते "सप्तान्नहोमान् जुहोति। सप्त वा अन्नानि। यावन्येवानानि । तान्येवावर्न्थे । सप्त ग्राम्या श्रीषधयः। सप्तार्खाः। उभयोषामवर्धः (त्राशका०१।प्र०३। ४०८)

अन्द हेळ्ना मे। षधीनां सप्तनात्ततार्था णामनानामपि सप्तनं। श्रीषधीनां सप्तलमापस्तमोऽग्लिचयने दर्भयति 'तिलमाष-वीडियवाः प्रियङ्खणवा गाधूमाः वेणुः ग्यामाका नीवारा जर्तिचा खगवीधुका श्ररण्यजा मार्कटका विज्ञेया गार्मृतमप्तमाः कुलत्यसप्तमा वा सप्त ग्राम्याः कष्टे सप्तारखा ऋकष्टे' इति। एकै-कस्यात्रस्य पृथगेव होमं विधन्ते "श्रवस्याद्मस्य जुहोति। श्रव-स्वानस्वावर्ष्थे'' (बा॰) इति । इसं पचमापसम्बा दर्शयति 'वाजप्रमवीयं जुदाति मन्न ग्राम्या स्रोषधयः सप्तार्खाः पृथगनानि द्रवीकत्यादुम्बरेण सुवेण वाजस्वेमं प्रसवः सुषुव दित याम्याणि ज्ञलारण्यानि जुहोति' दित। द्दानीं वी-धायनाभिमतं सर्वाखेकीकत्य होमं विधन्ते "यदाजपेय-याज्यनवर्द्धसाश्रीयात्। ऋवर्द्धेन व्यधीत। सर्वस्य समवदाय जुर्रोति। अनवस्द्धस्थावस्थीं '(ब्रा॰) दति। द्रीमकासे यद-न्नमवर्द्धं खीकतं तद्पेच्य यदस्वीक्षतं वाजपेययाजी काला-नारेऽस्रोयात्, तदानीमुपेचितेन यागका लीनेनान्नेनासी वि-युको भवेत्। अतः सर्वमेकीक्रत्य होमे सर्वछापि यागकाले स्तीक्षतलेन देषापादकमस्त्रीक्षतं किञ्चित्र भवेत्। अते। ऽस्तीक्षतस्य पर्वस्थापि यागकाले स्त्रीकाराय मिलिला दोम इत्यर्थः । होमे साधनविशेषं विधन्ते "श्रीदुम्बरेण सुवेण जुद्दोति। जर्मा अन्नसुदुम्बरः। जर्ज एवानाचस्यावहथी"(बा॰) जर्मा अनं बलप्रदमेवानं। अत एव देशविशेषे बङ्गदाते ॥

<sup>\*</sup> बङ्गात्रियत इति तैं। किन्तु बङ्कत्यदात इति युक्ते। उर्थः।

कर्यः। श्रथ यजमानायतने क्रष्णाजिनं प्राचीनग्रीवम्त्तरस्रोमा-सृणाति। तद् यजमानं प्राञ्चमुपवेष्य सुवर्णरजताभ्यां रुक्या-म्यां पर्युपास्य पुरसात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति शीर्षताऽभिषि-ञ्चत्यामुखादन्ववस्नावयति ''देवस्य ला स्वितः प्रसवेऽश्वि-नोबी क्रभ्यां पूर्णो इस्ताभ्या सरखती वाची यन्त्रयन्त्रेणाग्ने-खा मामाच्येनाभिषिचामीन्द्रस्य ला बहस्पतेखा मामाच्ये-नाभिषिञ्चामि" दति। अचेन्द्र खेळासिकाधममन्ते अनुषङ्ग-स्चनायानासाताऽपि लाग्रब्दः स्चनतारेण पठितः। देवस्य लेखादिकी खात:। या मरखती वामिक भेषदेवता या च वाक्-शब्दाभिहिता वाक्मामान्यदेवता यञ्चानार्यामी यनुशब्द-वाची याऽषाश्चिस्तजःप्रदः, तेषां यन्त्रेण नियमनेनानुज्ञया षामाज्यनिमित्तं लामभिषिञ्चामि। इन्द्रसेत्येतावानेवासाता दितीया मन्त्रः, स च पूर्वान्तरभागयारनुषङ्गेण व्याख्यातयः। रुइस्पतेरित्यादै। हतीयमन्त्रे पूर्वभागे। उनुषच्चनीयः। देवस्य लेळेतिसिनान्तभागे प्रसवपदाभिप्रायमाच "देवस ला सवितुः प्रसव द्रायाह। सविवयस्त एवैनं ब्रह्मणा देवताभिरभिष-ञ्चिति'' (ब्रा॰) इति। ब्रह्मणा मन्त्रेण प्रतिपाद्याभिरिति ग्रेषः। सर्वेषिधरसमिषेकद्र यत्नेन विधत्ते "त्रवस्थावस्थाभिषिञ्च-ति। श्रनस्थानस्थावरुधी" (ब्रा॰) इति। प्रकारविशेषं विधन्ते "पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति । पुरसाद्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते। शीर्षताऽभिषिञ्चति । शीर्षतो स्वनमसते" (त्रा॰) इति। त्रासपुटाचातविषयवाक्यवद् व्याख्येयं। गुणान्तरं विधत्ते ''त्रा-

म्खादन्ववस्रावयित। म्खत एवासा श्रवाद्यं दधाति"(ब्रा॰) इति। शिर्म श्रार्भानुलोस्येन मुखपर्यन्तसेवावस्वावयेत् न लधः। मन्त्रेखग्रीन्द्र रहस्पतिशब्दतात्पर्धे याचष्टे "त्रग्नेस्ला मासाञ्चेनाभिषिञ्चामीत्या ह। एष वा श्रग्नेः सवः। तेनैवैनम-भिषिञ्चति। दन्द्रसा ला सामाञ्चेनाभिषिञ्चामीत्याह। दन्द्रि-यमेवासिन्नेतेन द्धाति। ष्टइस्पतेस्वा साम्राज्येनाभिविञ्चा-मीत्या ह। ब्रह्म वै देवानां छ इस्पतिः। ब्रह्मणैवैन मिषिञ्च-ति" (जा॰) दति। एव श्रीषधिर्से उम्ने: सवः श्रीमना प्रेरितः। त्रते।ऽग्निशब्दम् चारयस्त्रिसम्बन्धेन तेनैव रमेनाभिषिञ्चति। एष वा दन्द्रस्य सवः, वृहस्पतेः सव दत्यनुमन्धेयं। विधन्ते "सामग्रहार्श्यावदानीयानि चर्लिंग्भ्य उपहरन्ति। श्रमुमेव तैर्जीकमन्त्रवन्तं करोति। सुराग्रहाश्र्यानवदानीयानि च वाजसृद्धाः। इसमेव तैर्खीकमन्त्रवन्तं करोति। श्रथा उभयी-स्वेवाभिषिचाते" (बा॰) इति। पश्चार्थान्यवदानीयानि इद-यादीनि, हृदयसाग्रेऽवद्यतीत्यादिश्रुतेः, तानीडायामवत्ता-नि मामग्रहां स स्टलिंग्यः प्रयक्तेत्। शिर श्रादीत्यनवदा-नीयानि, न भीर्षोऽवद्यति नांसयोरित्यादिश्रुतेः। तानि सुरायचां व वाजसङ्खः रथानारैः षे। उपिराजिधावनं कत-वद्भी वैश्वेभ्यः प्रयच्छेत्। एवं मत्युभयीषु दैवीषु मानुषीषु च प्रजाख्यमभिषिको। भवति। विधत्ते "विमाथं कुर्वते वाज-स्तः। दन्द्रियस्यावर्द्धीं (ब्रा॰) दति। विश्वेषेण मथनमाली-डनं कलहा विमाय:। पानवस्यनटनायाभिनयं विमायं

कुर्युः। सवन त्रये स्ताचेषु ऋग्विशेषं विधक्ते "त्रानिस्ताभिः प्रातः सवने स्तवते। अनिस्तः प्रजापतिः । प्रजापते राष्ट्री। वाजवती भिर्माध्यन्दिने। अन्नं वै वाजः। अनुमेवावरुस्थे। ग्रि-पिविष्टवतीभिस्तृतीयभवने। यज्ञी वै विष्णुः। पणवः णिपिः। यज्ञ एव पश्चषु प्रतितिष्ठति" (त्रा॰) द्ति। श्रनिरुकाभिर-व्यतदेवताकाभिक्टिंगः साक्छीन तन्मिक्ति वत्तुमशकालात् प्रजापतिर्निर्ताः, वाजग्रब्दोपेता ऋची वाजवत्यः, ग्रिपि-विष्टमन्दे। पेता खर्चः मिपिविष्टवत्यः, ताः सर्वाः सामवेदे द्रष्ट-याः। विष्ठभन्दे। विष्णुपर्यायः सन् श्रव फलवापिनं यज्ञ-माचष्टे, शिपिशब्दः पश्चवाची। श्रतः शिपिविष्टवतीभिर्श्चिम-र्यज्ञे पराषु च प्रतितिष्ठत्येव। सामविशेषं विधत्ते "ह इद्न्यं भवति। श्रन्तमेवैन श्रिये गमयति" (बा॰) इति। श्रन्ति-मस स्तोत्रस यदन्यं साम तदृहद्वायेत्, तेन गानेनैनं यजमानं त्रिये सम्पत्सिद्धये यज्ञस्थानां समाप्तिं प्रापितवान् भवति ।

श्रत्र विनियोगमङ्गृहः।

"वाज मप्तभिरत्नस्य होमो देव यजुस्तयात्।
श्रभिषिञ्चेत्साभिनं तं दश्रमन्ता दहोदिताः"॥ दति।
दिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथमकाण्डे मप्तमप्रपाठके दश्रमोऽनुवाकः॥ \* ॥



श्राप्ति वाचमुदं अयद्श्विना ह्या ह्या रेण प्राणापानावृदं अयतां विष्णुस्त्यक्षरेण चीन् लोकानुदं-अयत्सोमश्रतुरक्षरेण चतुष्पदः पश्चनुदं अयत्पूषा प-च्याक्षरेण पङ्किमुदं अयद्याता पर्वक्षरेण पङ्कृतनुदं अय-न्यस्तेः सप्ताष्ट्रीरण सप्तपदाः श्रक्षरीमुदं अयदृ हस्पति-रष्टाक्षरेण गायचीमुदं अयिन्यने नवाक्षरेण चिटतः स्ताममुदं अयत्॥१॥

वर्षणा दशाक्षरेण विराजमुदं जयदिन्द्र एकं।दशा-श्वरेण चिष्ठममुदं जयदिश्वं देवा दादंशाक्षरेण जर्ग-तीमुदं जयन्वसंवस्त्रयादशाक्षरेण चयादश्यः स्ताममुदं-जयन रुद्राश्चर्दशाक्षरेण चतुर्दशः स्ताममुदं जयना-दित्याः पर्चदशाक्षरेण पष्चद्शः स्ताममुदं जयन्नदि-तिः षोडंशाक्षरेण षोड्शः स्ताममुदं जयत्वापंतिः सप्तदंशाक्षरेण सप्तद्शः स्ताममुदं जयत्वापंतिः सप्तदंशाक्षरेण सप्तद्शः स्ताममुदं जयत्॥२॥

चिटतः स्तोममुद्जयत् षट्चेत्वारि श्यच ॥ ११ ॥ दित तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठक एकादभाऽनुवाकः ॥ \*॥

द्रममे ऽत्रहोम उत्तः। एकादम उच्चितिमन्त्रा उद्यन्ते। कलाः। श्रथ यजमानमन्त्राय उच्चितीवीचयत्यमिरेका-

चरेण वाचमुदजयदिति सप्तदशेति। पाठसु "त्रग्रिरेका-चरेण वाचमुदजयदिश्वना द्वाचरेण प्राणापानावुदजयतां विषाुस्यचरेण चीन् लोकानुद जयस्थाम खतुरचरेण चतुष्यदः पणूनुद जयत्पूवा पञ्चाचरेण पङ्किमुद जयद्भाता षडचरेण षड्ळनुद जयनास्तः सप्ताचरेण सप्तपदा शकरीमुद्जयद्व ह-स्पतिरष्टाचरेण गायचीमुद्जयिकाची नवाचरेण चिव्रत्र स्ताममृदजयदर्णा दशाचरेण विराजमुदजयदिन्द्र एकाद-शाचरेण चिष्टुभमुदजयदिये देवा दादशाचरेण जगतीम्द-जयन् वसवस्त्रवादशाचरेण चयादश्र स्ताममुदजयन् रुद्राञ्च-तुर्दशाचरेण चतुर्दश्र स्ताममुद्जयन्नादित्याः पञ्चदशाचरेण पञ्चदश्र स्ताममुद्जयन्नदितिः घाडशाचरेण घाडश्र स्ता-मम्दजयत्रजापितः सप्तद्याचरेण सप्तद्यश् स्ताममुदजयत्' दति। त्रात्रावयेत्यादिके सप्तदशाचरे मन्त्रसङ्घे एकैकाचर् द्या तत्तन्त्रान्तं पठिला तसामर्थादग्यादया वागादीनुदजयन्। श्रथवा विध्वन्तर एकाचरे। मन्त्रः शास्त्रप्रसिद्धा वागियवीजं\* तेन एकाचरमन्त्रेणाग्नेवीगुज्जयः। द्वाचरेणाजपामन्त्रेण प्राणा-पानात्मकेनाशिनोः प्राणापानाच्चयः। एवमन्येऽपि चचरादि-मन्त्रा यथायागमुन्नेयाः। मन्त्राचरसङ्घानुसारेण सोकचया-दिजया विज्ञेयः। चित्रत्सीमगतानाम्यचां नवसङ्घोपेतलात् तज्जया द्रष्टयः। चयादशस्तीमादाविप तिस्णामचामारु-त्तिविश्रेषेण तत्त्तसञ्चा द्रष्ट्या। एतदुज्जितिविधिसु ता वा

<sup>\*</sup> रं विज्ञवीजिमिति तन्त्रे।

एता उक्तितया वाखायन इत्येतादृशः पूर्वमेवासाभि-व्याखातः मेाऽयमन उत्कर्षणीयः।

श्रव विनियागमङ्गृष्टः।
"श्रयाः सप्तदशासाता उज्जितीवीचयेदमूः।
यजमानं रथेव्वेषु धावत्स्तव्यर्थुरादरात्"॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठक एकाद्शेऽनुवाकः ॥ ... ॥

उपयामयं हीताऽसि नृषदं त्वा द्रुषदं भुवन्सद्-मिन्द्रीय जुष्टं यह्णास्येष ते ये। निरिन्द्रीय त्वापयाम-यहीताऽस्यपुषदं त्वा घृत्सदं व्यामसद्मिन्द्रीय जुष्टं यह्णास्येष ते ये। निरिन्द्रीय त्वापयामयं हीताऽसि प्र-यिविषदं त्वान्तरिश्चसदं नाक्षसद्मिन्द्रीय जुष्टं यह्णा-स्येष ते ये। निरिन्द्रीय त्वा। ये यहाः पञ्चजनीना येषां तिसः परम्जाः। देव्यः कार्षः॥ १॥

समुंजितः। तेषां विशिष्रियाणामिष्मूर्जूः समयभी-मेष ते योनिरिन्द्रीय त्वा। अपार रस्मुद्देयस्र स्रय- रिक्सि समार्धतं। श्रुपा रसंस्य यो रस्तः वे यह्नास्युत्तममेष ते योनिरिन्द्रीय ला। श्रुया विष्ठा जनयन्
कर्वराणि स हि घृणिक् र्वरीय गातुः। सप्रत्युदै इरुणो
मध्या श्रुपः स्वायां यत्तनुवां तन् मेरियत। उपयामर्यहीताऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं यह्नाम्येष ते योनिः
प्रजापतये त्वा॥ २॥

कीर्श्यस्तनुवां चयेदिश च ॥ १२ ॥ दति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे सप्तमप्रपा-उके दादशेऽनुवाकः ॥ \* ॥

एकादश उज्जितिमन्त्रा उत्ताः। दादश्रेऽतिग्राह्यमन्त्रा उच्चन्ते। कंन्यः। श्राययणं ग्रहीला पञ्चेन्द्रानितग्राह्यान् ग्रह्यान्त्राह्यान् ग्रह्यान्त्राह्यान् ग्रह्यान्त्राह्यान् ग्रह्यान्त्राह्यान् ग्रह्यान्त्राह्यान् प्रद्यानगर्हीतोऽिष नृषदं ला द्रुषदं भुवनसदिमन्द्राय जुष्टं ग्रह्यानगरहीतोऽिष नृषदं ला द्रुषदं भुवनसदिमन्द्राय जुष्टं ग्रह्यानगरहीतोऽिष नृषदं ला दिति। हे प्रध्यातिग्राह्य लमुपथामेन प्रथियात्मकेन पानेण ग्रह्यीतोऽिष। दयं वा उपथाम दिति पूर्वमुदाह्यां। मनुखेषु वनस्यतिषु भुवनेषु खामिलेनाविष्यतिमन्द्राय प्रियं लां ग्रह्यान्ति। एष खर्प्रदेशस्ते स्थानं तस्मादिन्द्राय लामन साद-धामि। एष दत्यादिः सादनमन्तः। नृषदिमत्यादिपदाभि-

प्राथसाह "नृषदं लेखाइ। प्रजा वे नृन्। प्रजानामेवैतेन स्रयते। द्रुषद्भित्या ह। वनस्यतथा व द्रु। वनस्यतीनाभेवैतेन स्रयते। भुवनसदिमित्या ह। यदा वै वसीयान् भवति। भुव-नमगन्तिति वै तमान्तः। भुवनमेवैतेन गच्छति" (बा॰१का॰। २प्र । ८ प्र ०) इति । नून् नरः तेषु सीदतीति नृषत् तं नृष-दं। एतेन यजुःपाठेन प्रजानां मध्ये स्वयते खामिलेनाभि-षिच्यते। यदा लोको वसीयान् धनाळ्या भवति तदा तं पुरुषं खामिलेन कत्द्रं भुवनमगन् प्राप्तवानिति जना श्राज्ञः। श्रथ दितीयग्रहमन्त्रः "उपयामग्रहीतोऽसापाषदं ला घृत-सदं वोमसदिमन्द्राय जुष्टं ग्रह्लास्येष ते यानिरिन्द्राय ला" दति। पूर्ववद्याख्येयं। एतदेवाभिप्रेत्य तथैव व्याच्छे "श्रम्-षदं ला घृतसदमित्या ह। श्रपामेवैतेन घृतस्य स्वयते। व्याम-सद्मित्या ह। यदा वै वसीयान् भवति। योमागन्निति वै तमाजः । वो मैवेतेन गच्छति'' (बा॰) इति। ऋषित्यादि-पाठेन तत्स्वामिलेनाभिषेकः। धनात्वस्य व्यामगामिलं नाम गजाश्वारे। श्रथ हतीयग्रहमन्त्रः "उपयामग्रहीता ऽिस पृथिविषदं लान्तरिच सदं नाक सदिसिन्दाय जुष्टं ग्रह्णा-म्येष ते योनिरिन्हाय ला" इति। पूर्ववद्याचष्टे "पृथिवि-षदं लान्तरिचमदिमित्या ह। एषामेवैतेन खेाकाना ए स्वयते। तस्मादाजपेययाजी न कञ्चन प्रत्यवरे। हित । श्रपीव हि देव-ताना स् स्वते। नाक सदिमित्या ह। यदा वै वसीयान् भवति। नाकसगिनिति वै तमा छः। नाकसेवैतेन गच्छिति" (त्रा॰) द्ति। तसादयं वाजपेययागेनाम्यादिदेवतानामपि मध्ये अभिषित इव भवति। त्रग्नेस्वा सामाज्येनाभिषिञ्चामीत्यादिमन्त्रेषु श्रम्यादोनां यत्तत्सामात्रं तेन निमित्तेनाभिषेकस्रोत्ततात् न प्रत्यवरे। इति । ऋषि तसादेवतानां मधे ऽभिषिक्तलात् देववदेव कमपि मनुखं प्रति गजादिवाइनान्नावरे। इति नाव-रोहिदिति विधिः। त्रत एवापस्तम् त्राह 'यावज्जीवं न कञ्चन प्रत्यवरे हित् इस्पतिसवेन वा प्रत्यवरे हणीयेन यजेत' दित। श्रथ चतुर्थग्रहमन्त्रः ''ये ग्रहाः पञ्चजनीना येषां तिस्रः परमजाः। दैव्यः कोषः समुज्जितः। तेषां विधिप्रियाणामिष-मूर्ज ए समग्रभी मेष ते यो निरिन्द्राय ला" दति। येऽतिगास्त-रूपा ग्रहाः पञ्चननीनाः पञ्चननेस्था देवमनुष्यासुररता-गत्धर्विभ्वा निवादपञ्चमेभ्वा वर्णभ्वा वा हिताः, येषामतियाच्चा-णां तिस्र त्राग्नेयेन्द्रसार्थाख्यातिग्राह्यक्याः परमजाः प्रकृतयः, किञ्च येषां प्रभावेन दैयो दिविभवः कोशो मेघः समु-जितः सम्यक् न्युजीकृतः वर्षाभिमुखः कत दत्यर्थः। विविधानि शिपाणि इनुम्यानीयानि पाचायाणि, तैर्णेता विशिपियाः। तादृशानां तेषामितग्राह्याणां पूरणायेषमन्त्रमृह्यं जजं बल-प्रदं सीमरमं समग्रभीं सन्यक् ग्रह्णामि। पञ्चजनीनग्रब्दाभि-प्रायं दर्भयति "ये ग्रहाः पञ्चजनीना द्रायाह । पञ्चजनाना-मेवैतेन स्वयते" (बा॰) इति। एतेन मन्त्रपाठेन निषाद-पञ्चमानां वर्णानां खामिलेनाभिषिचाते। श्रथ पञ्चमग्रहः "अपार रममुदयम् सर्वरिकार समास्तं। अपार रमस या रमसं वा रुझासुक्तममेव ते यानिरिन्द्राय ला" इति। हे त्रतियाद्याः वे। वृक्षाकं मधे उत्तमं चरमं यहं तं तथाविधं र्यं हामि। किंविधं। श्रपां रसं उदक खैव सामर सलेन परि-णामात्। उद्भृतं वयोऽतं जीवनं वा यस तम्दयमं, सामरसा श्चनभूतो जीवनहेतु थ। त्रपाम साममस्ता त्रभूमे व्यक्तलात्। सर्वरिकाः परिपाक हेतु वैस्य तं सर्वरिकां, दृष्टिकिता ऋष-धय त्रातपेन पचनो, त्रन्यया तृष्ठाधिकीन पूर्वेयः। समास्तं गायचा युक्ताकात् सम्यगानीतं। किञ्चापां रसः सामवित्त-रूपेण परिणतः, तस्थापि यो रमः सारः तादृशमुदकरसं। खामिलं तेजायुक्तलञ्च भागदयपाठेन भवतीति दर्भयति "अपार रममुदयममिला ह। अपामेवैतेन रसस स्यते। सर्य-रिमा समास्तिमित्याच स ग्रुक्तवाय" (ब्रा॰) इति। कन्यः। श्रया विष्ठा जनयन् कर्वराणीति सप्तद्शप्राजापत्यान् सामग्र-हान ग्रहातीति। पाठसु "श्रया विष्ठा जनयन् कर्वराणि ब दि घृणिकरवंराय गातः। स प्रत्युदैद्धक्णे मध्वा अग्रथ खायां यत्तन्वां तन्मेरयत । उपयामग्रहीताऽधि प्रजापतये ला ज्यं ग्रह्मांग्रेष ते योनिः प्रजापतये ला" दति । श्रया श्रयं प्रजापितः विष्ठाः विश्वेषेणावस्थितः, कर्वराखेतानि कर्माणि जानयन् सम्पादयन् वर्तते । यस्मात् स प्रजापतिः घृषिः दीप्तिमान् प्रकामको ऋला वराय श्रेष्ठाय कर्मफलाय चर्गातः विसीर्णा मार्गा भवति। तसात् स प्रकापितः

<sup>\*</sup> वर्तवासिति ते ।

मध्ये मधुनः कर्मफलस्य धरुको धार्यिता सन्तर्ग प्रति श्रमासमीपं प्रति उदैत् उत्कर्षेण प्राप्तोतः। यद् यस्नात् खायां तनुवां स्वकीये अरीरे तन् त्रसाक्तरीरं ऐरयत प्राप्यति, तस्माद् वयं फलं प्राप्याम इति श्रेषः। एकयर्षा स्टक्षातीत्वेतस्य विधिः, स च पूर्वमेव व्यास्वातः (सं०१का०।७प्र०।७१४०)। श्रम विनियोगसङ्गृहः।

"उपेत्यतिया हामेन्द्रं ग्रही नेषेति सादयेत्। उत्तरेषु चतुर्वेवम् श्रया सप्तदश्यहान्॥ प्राजापत्यान् प्रग्रहाति मन्ता दादश्र वर्षिताः"। दति। दिति साधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुः संहितासाखे प्रथम-

काण्डे मप्तमप्रपाठके दादशीऽनुवाकः॥ 🛪 ॥

श्रत्वह मासा श्रन्विद्दनान्यन्वोषिधीरनु पर्वतासः।
श्रान्वन्द्रः रोदंसी वावशाने श्रन्वापा श्रिजहत् जायंमानं। श्रनुं ते दायि मह इंन्द्रियायं सचा ते विश्वमनु हच्हत्ये। श्रनु श्र्चमनु सही यज्चेन्द्रं देवेभिरनुं ते नृषद्ये। इन्द्राणीमास नारिषु सुपत्नीमहर्मश्रवं। न ह्यंस्या श्रपरच्चन ज्रसी। १॥

मर्ते पतिः। नाइमिन्द्राणि रारण सख्रेर्ध्याकं-पेर्च्यते। यस्येदमण्ये इतिः प्रियं देवेषु गर्च्छति। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान् कर्तुना पर्य-भूषत्। यस्य शुक्षाद्रोदं सी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रः। आते मह इन्द्रे। त्युय समन्यवे। यस्मर्गन्त सेनाः। पताति दिद्दुद्वर्यस्य बाहुवोः। माते॥ २॥

मनी विषद्भियग्विचीरीत्। मा नी मधीराभरा दृष्ठि तत्वः प्रदाशुषे दात्तेवे भूरि यत्ते। नव्ये देषो शक्ते श्रासमं त उक्ये प्रश्नेवाम व्यमिन्द्र स्तुवन्तेः। श्रा तू भरमाकिरेतत्परिष्ठादिद्या हि त्वा वस्तपतिं वस्त्रेनां। इन्द्र यत्ते माहिनं दचमस्यसम्यं तर्ह्यश्व ॥ ३॥

प्रयंश्यि प्रदातार है हवाम इ इन्द्रमा हिवधा वयं। उभा हि इस्ता वस्ना पृणस्वाप्रयं क्य दक्षिणादोत सत्यात्। प्रदाता वजी हेषभस्तुराषाद छुष्मी राजा हचहा सीमपावा। अस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्याया भव यजमानाय शं योः। इन्द्रंः सुचामा स्ववा अवे।-भिः सुद्धीको भवतु विश्ववेदाः। बाधतां देषे। अभयं हाणातु सुवीर्यस्य ॥ ४॥ पत्यः स्थाम। तस्यं वयः सुमती यज्ञियस्थापि
भद्रे सीमनसे स्थाम। स सुनामा स्ववाः इन्द्री
श्रमी श्राराचिद्वेषः सनुतर्युयातु। रेवतीर्नः सथमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। श्रुमन्ता याभिमदेम।
प्री इसी पुरार्थमिन्द्रीय श्रूषमर्चत। श्रभीके चिदु
लोककत्मक्रे समत्मं वन्हा। श्रमाकं बाधि चोदिता
नभन्तामन्यकेषां। ज्याका श्रधि धन्वसु॥ ५॥

जरसा मा ते हर्यश्व सुवीर्यस्याध्येकं च ॥ १३ ॥

पाक्य च सः स्रश्रवाः परे । द्वी विषे विषे भ्रवामग-

मोत्याह देवं सवितर्देवस्याहं ख्रवस्यात्वं वार्जस्येमम्-मिरेका खरेगो। पयामयेहीताऽस्यन्वह मासास्त्रये। दश

॥ १३॥

पाक्यज्ञं प्रोक्षं भ्रुवां विस्टेजते च नः सर्ववीरां पत्रयः स्यामैक्षपञ्चाणत्॥ ५१॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठके चयादशाऽनुवाकः॥ \*॥

॥ ॥ सप्तमप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ ॥

<sup>\* ्</sup>ग्रहोते।ऽसि चषदमन्वह चये।दशेति काश्रीस्थेकपुक्तकपाठः।

दादमे वाजपेयमन्ताः समापिताः। चयोदमे काम्ययाच्या उचने। काम्धेष्टिकाण्डे काचिदिष्टिरेवमाम्रायते ''दन्द्रायान्-जवे पुराडाश्रमेकादशकपालं निवंपेद्वामकाम रन्द्रमेवान्वजुर खेन भागधेयेने।पधावति म एवासी मजातामनुकान् करोति यास्येव भवति" (सं०२का०। रप्र०। प्य०) दति। अनुकूल आसी च्छजुश्चेतानृजुः। साहायकरणमानुकूल्यं विरोधानाचरणसजु-लं। स तादृश दन्द्रोऽसी यजमानाय सजातान् ज्ञातिप्रस्ति-बन्धून् अनुकान् एतस्मिन्ननुकू लान् करोति। ततोऽयं गाम-खामी भवत्येव। तत्र पुरेाऽनुवाक्यामाइ "श्रन्वह मामा श्रन्विद्वनान्यन्वेषधीरनु पर्वतासः। श्रन्विन्द्र रोदसी वावणाने श्रनापा श्रजिहत जायमानं ' इति। श्रहणब्द दच्छब्दय समुख्ये। चैत्रादयी मासाः, ते च जायमानिमन्दं अनुस्त्य त्रजिहत त्रसाननुगहीतुं प्राप्तवनाः। एवं वनान्येषधयः पर्वता वावशाने श्रसान् कामयमाने रादधी द्यावाष्ट्रियो श्रापञ्चाजिहतेति याजना । षेढा वाक्यानि भेनुं षडनुष्रव्दाः, म च भेद त्रादरार्थः। त्रथ याज्यामा च "त्रनु ते दावि मह इन्द्रियाय सदा ते वियमन् वदहत्ये। अनु चदमनु सहा यजचेन्द्र देवेभिरनु ते नृषद्ये" दति। यजच यष्टः \* हे दन्द्र महे महते सर्वेभ्याऽपि देवेभ्याऽधिकाय ते तुभ्यं सचा सचेषु विश्वं मवें इवि: देवेभिरम्यादिभिरनुदाि श्रनुक्रमेण दीयते। किमधें। उत्तरको उत्तबधमनु, ते तवेन्द्रियाय खबलसिद्धार्थे।

क स्थानका का जाता । के यद्य थेति तै०।

न केवलं द्ववधमनुस्त्य चयमनु तदीयं चियलजात्यभि-मानञ्चानुस्त्य, महोऽनु लदीयं बलमनुस्त्य, नृषक्षे वैरि-मनुष्यतिरस्कारशीलमनुख्य, लिच चर्चाकान् गुलानवेच्छ ते तुम्धं पुनः पुनर्दीयत इति षेशः। इष्ट्यन्तरं विधन्ते "दन्द्राणी चरं निविषेद्यस सेना अम् भितेव स्वादिन्द्राणी वै सेनाये देवतेन्द्राणीमेव खेन भागधेयेने।पधावति मैवास मेनाष्ट्र मण्ट-ग्यति" (सं॰२का॰) दति। अस्धिता तील्ला न सवित खकार्यचमा नैव भवतीत्यर्थः। तस्यामिष्टी कञ्चिदङ्गविशेषं विधन्ते "बल्बजानपीम्रो मन्नहोद्गीर्यनाधिष्कन्ना त्यमेहत्तता बल्बजा खदतिष्ठन् गवामेवैनं न्यायमपिनीय गा वेदयति" (सं॰२का॰) इति । बल्बजास्तृणविश्रेषाः तानपि चादकप्राप्त दभो सम्यक् बधीयात्। ऋधिव्यक्तना ऋधिकं पुरीषं प्राप्ता गै।र्यंच देशे न्यमेइत् नितरां मूचं करोति, तते। देशाह् बल्बजा उत्पद्यन्ते, तेषाञ्च बल्बजानां बन्धलेन यजमानं मवासेव न्यायमपिनीय प्रापया गा वेदयति लक्षायति। गवाँ न्यायः खाधीनतया भिचितलं। यथा धेनवः भिचिताः प्रतिदिनमर्खे गला यत्र कापि पखायन बच्छं चापलं परित्यच्य काले खग्रहमेवायान्यनायाकेन दृह्यनो, यथा वा बलीवरी: पिचिता: मन्ता रथादीन खामिन दच्छानुसारेण वहन्ति, तथा सेनायाः खवशलेन कार्यकारिलं गान्यायः। गा वेदयति गोवद्भितां खाधीनां कार्यकारिलेन प्रापयती-त्यर्थः। तत्र पुरोऽनुवाक्यामाह "इन्द्राणीमासु नारिषु सु-

पत्नीमहमश्रवं। न हास्या अपरञ्चन जरमा मरते पति:" इति । त्रामु नारिषु देवस्तीषु मध्ये मेनास्वामिश्रतामिन्द्राणीं सुपत्नीं पतित्रताम इसत्रवं। त्रपरञ्चन त्रन्यद्येकमस्ति, त्रस्या इन्द्राच्याः पतिर्जरमा न हि मरते नैव मियते। तत्रैव याज्यामार "नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वषाकपेर्ऋते। यखे-इमण् इवि: प्रियं देवेषु गच्छति" इति। हे दुन्द्राख्य हं संख्रृर्देषाकपे ऋते लिजियमिन्दं विना यं कमणन्यं देवं न रारण नैव कीर्तथामि। यस्य मम श्रष्यं श्रप्मनिमदं इविः माम-प्राेडा शादिकं प्रियमिष्टं स्ता देवेषु गच्छति सर्वान् देवान् प्राप्नाति। तादृशोऽहमिति पूर्वनान्वयः। द्यान्तरं विधन्ते "द्रन्द्राय मन्युमते मनस्रते पुरोडाश्रमेकादशकपालं निर्वपेत् मङ्गामे संयत्त दिन्द्रयेण वै मन्युना मनमा मङ्गामं जयतीन्द्र-मेव मन्युमनां मनखनार खेन भागधेयेने।पधावति म एवा-सिमिनिन्द्रयं मन्युं मनी दधाति जयित तर् मङ्गामं"(मं॰२का॰) दति। मनखते घेरीपिताय मङ्गामे युद्धे संयत्ते मस्यक् प्रवत्ते सति इन्द्रियेण पाणिपादादीन्द्रियपाटवेन, सन्युना वैरिविष-यकोपाधिक्येन, मनसा पलायनभीत्यादिवर्जनक्षेण धेर्येण। तत्र पुरी अनुवाक्यामा इ "या जात एव प्रथमी मनखान् देवी देवान क्रतुना पर्यम्हणत्। यस्य ग्रुवाद्रीद्मी अभ्यसेतां नुम्पास्य मङ्गा से। जनाम दन्द्रः" दति। यो देव दन्द्री जात एव उत्पन्नमात्र एव प्रथमा देवानां मध्ये मुख्या मनखान् धैर्य्वांच भ्रता कतुना त्रवधादिकर्मणा देवानन्यानम्या-

दीन् पर्यश्वदितिकान्तवान्, यस्त्रेन्द्रसः ग्रुषाद् बचात् रोदमी द्यावाष्ट्रियो अभ्यमेतां अविभीतां। भ्यम भय दति धातुः। जनामः हे जनाः स इन्ह्री नृम्णस्य सकीयवलस्य मङ्गा महिना युषान् ऋविति शेष:। याज्यामाह "श्राते मह दन्हे। त्युच समन्यवे। यसमर्ना सेनाः। पताति दिचुन्नर्यस्य बाज्जवी:। मा ते मना विष्वद्रियग्विचारीत्" दति। उग्र हे दन्द्र त्रासमन्ताने तव जती रचणं महाऽधिकं यद यसाद्र-चणादसादीयाः सेनाः समन्यवः वैरिविषयकीपयुक्ताः सत्यः समरना सम्यगरमना क्रीडामकुर्वन् परवर्तं नैवागणयिन-त्यर्थः। नर्थस्य मनुष्यहितस्य ते तव बाक्नोर्दियुत् खड्गादि-दीप्तिः पताति धर्वच प्रसर्ति, ते मनो विव्यद्रियक् बज्जमुखं सत् मा विचारीत् मा विचरत्। पूर्वीकामेवेष्टिं फलान्तराय विधत्ते "एतामेव निवंपेद् यो इतमनाः खयं पाप दव खादेतानि हि वा एतसादपकान्तान्यथेष हतमनाः खयं पाप इन्ह्रमेव मन्युमन्तं मनखन्त्रः खेन भागधेयेनीपधावति स एवासिन्निन्द्रियं मन् मनी द्धाति न इतमनाः खयं पापी भवति"(सं १२का ) इति। यः पुरुषो रोगेण द्रव्यहान्यादिना वा हतसना नष्ट-चित्तः सन् खयं पाप इव भाना इव खात् एतस्नात् पुरुषादेतानि दन्द्रियमन्युधैर्याणि अपकान्तानि। अधेदानीमेष पुरुषे। नष्ट-चित्तः खयं आन्तो भवति। तादृश एतामेव निर्वपेदिति पूर्वचान्वयः, एतस्वामपोष्टी पूर्वीको एव याज्यानुवाको। इष्ट्य-

<sup>\*</sup> स च नर्थस्थेति काम्रीस्थपुक्तकत्रये पाठः।

नारं विधत्ते "दन्द्राय दाचे पुरे । डाग्रमेकादशकपासं निर्वपेदाः कामयेत दानकामा मे प्रजाः खुरितीन्द्रमेव दातार्थ खेन भागधेयेने।पधावति स एवासी दानकामाः प्रजाः करोति दान-कामा ऋसी प्रजा भवन्ति"(सं०२का०) इति। तत्र पुरे। उनुवास्था-माइ "मा ना मधीराभरा दद्धि तवः प्रदाशुषे दातवे शहरि यत्ते। नचे देणो शस्ते चिसां त उक्ये प्रव्रवाम वयमिन्द्र स्तवनाः"इति। हे इन्द्र नी (स्मानसादीया: प्रजास मा मधी: क लहार्थिनी मी काषी:। किन्तु प्रकर्षेण दाशुषे इयं दत्तवते यजमानाय दा-तवे दातुं ते लदीयं यद् भूरि धनं सञ्चितमस्ति तदाभर तदाहर। श्राहत्य च नेाऽसाभं दद्धि देहि। हे दन्द्र नचे नू-तने देणों लद्दानसाधने प्रस्ते प्रमस्ते ऽस्मिन् कर्मणि त उक्धे लदीये प्रस्ते स्तवनाः वयं प्रजवास प्रकर्षेण प्रार्थयामचे। तचैव याच्यामार "श्रा त भर माकिरेतत्परिष्ठादिद्या हि ला वसुपतिं वसुनां। इन्द्र यत्ते माहिनं दत्रमस्यस्रभ्यं तद्ध-र्यय प्रयन्धि" इति। हे इन्द्र लं श्रा ह्र भर धनमा हरैव एत-चदा इतं धनं माकि मैंव परिष्ठात् पर च मा तिष्ठत्। यसाचां वसूनां वसुपतिरिति विदा कस्यचिदेव धनस्य पतिने भविस, किन्त सर्वेषामिति विवचया वस्त्रनां वसुपतिमित्नुत्रां, यसा-देवं विद्या तस्मादा हरे त्याच्याः। हे इन्द्र लदीयं माहिनं मह्नीयं दवं दातवं यद्भनमस्ति हे हर्यय हरिनामका-भ्यामश्वाभ्यामुपेतेन्द्र तद्भनमस्मभ्यं प्रयन्धि प्रयच्छ । इष्ट्यन्तरं विधत्ते "इन्द्राय प्रदाचे पुराे डाण्सेकादणकपालं निर्वपे ससी

प्रत्तिव सन्न प्रदीयेतेन्द्रमेव प्रदातार्थ खेन भागधेयेने।पधा-वित स एवासी प्रदापयति" (सं०२का०) इति। प्रदाचे प्रदा-पयिचे वाकासान्ते प्रदापयतीति श्रवणात्। यसा उत्तमणाय प्रतिग्रहीचे दायादाय वा त्रधमणीदिः पुरैव प्रकर्षेण दत्तमित्येवं दातवां धनमपलपति, तद्भनं खलेन व्यवच्चियते वस्ततसु नैव प्रतं। तादृश उत्तमणीदिनिविषेत्। तत्र पुरेाऽनुवाकामाद "प्रदातार् इवामह दुन्द्रमा इविषा वयं। उभा हि इसा वसुना पृणखापयच्छ द्विणादेशत सव्यात्" द्ति। प्रकर्षेण दातारं दापचितारिमन्द्रं इविषा युक्ता वयं त्राहवाम हे आ-क्वयामः। हे इन्द्र उभाविप हस्ती धनेन पृणख पूर्य, तता ममाभिमुखोन दचिणाद्धसात् प्रयच्छ, सवादणाभिमुखोन प्रयच्छ । तत्र याच्यामा इ "प्रदाता वज्जी त्रषभसुराषाट् ग्रुभी राजा वृत्रहा सामपावा। श्रासान् यज्ञे वर्हिया निषदाया भव यजमानाय शं यो:''। प्रदाता प्रकर्षेण दाता वजी वज-वान् दृषभाऽभिमतानां धनानां वर्षिता तुराषाट् अनूणां शीम्रमिभविता ग्रुभी बलवान् राजा दीष्यमानी खनहा वृत्रं इतवान् सामपावा सामस्य पाता, ईदृशस्वमस्मिन्यज्ञे बर्हिष वेद्यास्तीर्णदर्भे त्रानिषद्यागत्योपविष्यायानन्तरं ग्रं सुखकरः चार्निष्टवियाजयिता भव। दृश्यन्तरं विधन्ते ''दुन्द्राय सुत्रामणे पुरोडाश्रमेकादशकपालं निर्वपेदपर्द्धो वापर्ध्यमाना वेन्द्रमेव सुवामाण् खेन भागधेयेने।पधा-वति स एवैनं चायते उनपरुष्टी भवति" (मं ०२का ०) दति। सुत्राम्णे सुष्ठु त्रात्रे, त्रपर्द्धिश्चरं राज्याङ्गृष्टः, त्रपर्ध्यमान द्दानीमेव अंग्रमानः, श्रनपर्ध्यो अंग्राविषयः। तच पुरी-उन्वाकामा ह "दन्द्रः सुवामा खवाष्ट्र अवीभिः सुम्हडीकी भवतु विश्ववेदाः। बाधतां देषा श्रभयं क्रणातु सुवीर्यस्य पतयः स्वाम" इति। अधिमन्दः सुत्रामा सुष्टु त्राता खवान् धनवान् अवाभिः रचणैः सुम्डीकः सुखकरः विश्ववदा त्रसादन्षितकत्सपरिचर्याभिज्ञो भवतु। बाधतां श्रसान् बा-धमानानां वैरिणां देवे। विदेवी स दन्द्रोऽस्नाकमभयं क्रणातु करोतु। तत्प्रमादादयं सुवीर्यस्य वैर्यभिभवमामर्थस्य पतयः स्थाम स्वामिनी भवेम। याज्यामाइ "तस्य वयः सुमती यज्ञियस्वापि भद्रे मैामनमे स्वाम। स सुनामा स्वाप्ट रन्द्रो श्रक्को श्राराचिद्वेषः सनुतर्युचातु" दति। वयं यज्ञियस्य यज्ञ-मम्बन्धिन साखेन्द्रस्य सुमतावनुग्रहयुको चित्ते स्थिता भवेम । श्रपि च भद्रे पर्ममङ्गले मै। मनसे मनः समाधाने ऽवस्थिताः खाम। सुवामा सुष् वाता खवान् धनवान् स रेन्द्रः श्रसी श्रस्मानं देषः देखान् श्राराचित् दूरादेव युयोत् पृथक्करोत्। की दृशानामस्माकं मनुतः मनूनां \* इतिर्दाह्णां। दृश्चन्तरं विधन्ते "इन्द्रो वे सदृङ् देवताभिरामीत् स न व्याष्टतमगच्छत् स प्रजापतिसुपाधावत्तसा एतसैन्द्रसेकादशकपालं निरवप-त्तेनैवासिनिद्यमदधाच्यकरी याज्यानुवाक्ये श्रकरोदजी वै प्रकरी स एनं वज्रो सृत्या ऐन्ध सीऽभवत् सीऽविभेङ्ग्तः प्र

<sup>\*</sup> सनुतामिति का॰ पु॰ चयपाठः।

मा धच्यतीति स प्रजापति पुनक्पाधावत् स प्रजापतिः प्रकर्था ऋधि रेवतीं निरमिभीत भानवा अप्रदाहाय" (सं०२ का०) दति। पुरा कदाचिदिन्द्री देवताभिरितराभिर्चि सदृग्रा मा-सीत् तदाधिपत्यलचणां व्याद्यत्तिं न प्राप्तवान्। कश्चिदपि देव एतदीयं स्तयलं नाङ्गीचकार। स दन्द्रः खिन्नः प्रजा-पतिमुपाजगाम, स प्रजापतिर्थाष्टित्तिकामाय तसा इन्हाया-तीतसृष्टिगतेन्द्रदेवताकमेकादशकपालं पुराजाशं निर्वपत्, स प्रजापतिः खयमिन्द्रख यजमानख यागे श्राध्वयंवमकरोत्, तेनैव यागेनास्मिन् व्याद्यत्तिकामे दन्द्रे सामर्थं स्थापितवान्, तिसद्धर्थं मकरीक्न्द्रसा युक्ते दे ऋची याज्यानुवाक्ये मक-रात, यद्यय प्रेर खसा इत्येकैव प्रकरी तथायावता सती मैव शकरी याच्या पुरीऽनुवाक्या च भविख्यतीति। सा शकरी वज्ररूपा स वज्र एनं वादित्तिकामिनमिन्द्रं सत्ये त्राधिपत्य-चचणाचैश्वर्थाय ऐन्ध प्रकाशितवान्, स चेन्द्रोऽधिपतिरभवत्, भ्दतः ऐश्वर्धे प्राप्तः स इन्द्रः पुनरविभेदियमत्युगा प्रकरी मां प्रधच्यतीति विचार्य तच्छानाये स इन्द्रः प्रजापतिं पुन-रुपाधावत्, स प्रजापितः शक्यां ऋधि ऋधिकलेन रेवतीं रेवतोर्न: सधमाद द्खेताम्च निर्मितवान्। किमधें। प्रकर्या उग्रलमान्या दुन्द्रसाप्रदाहाय च। ऐश्वर्धयोग्यराजकुमारा-देरै यर्थाप्राप्तावै यर्थप्राष्ट्रार्थिमिदानीं विधन्ते ''याऽल् श्रिये मन् मदृङ् ममानैः खात्तसा एतमैन्द्रमेकादशकपालं निवंपेदिन्द्रमेव खेन भागधेयेनोपधावति स एवासिनिन्द्रयं

दधाति" (मं०२का०) दति। यः पुमान् राजकुमारादिः श्रिये ऐश्वर्याय ऋलं सन् समर्थः सन्तिप तदैश्वयं श्रप्राध समानै: साधार्णै: ऐश्वर्थर्हितै: प्राणिभि: सदृश: स्थात्, तसी तदर्धमियमिष्टिः। तामेतामिष्टिं विधाय याज्यान्वाको विधन्ते "रेवती पुरोऽनुवाका भवति ग्रान्या अप्रदाहाय शक्तरी याच्या वज्री वे शक्तरी स एनं वज्री सत्या इन्धे भव-त्येव" इति । रेवत्याः पाठसु "रेवतीर्नः सधमाद इन्हे सन्तु तुविवाजा:। चुमन्ता याभिर्मदेम" इति। रेवतीर्धनवत्यः मधमाद: श्रम्माभि: सह मादयन्था हर्षयुक्ताः, तुविवाजाः बद्धन्तोपेताः शकरीप्रापितदाइशान्तिप्रदा ऋषो ना ऽस्माकं खामिनि इन्हें मनु श्रसात्सुखाय तिष्टनु। याभिरद्भिः मह वयं चुमनाः प्रव्हायनाः इन्हं सुवन्तो मदेम इष्टा साः। प्रकर्याः पाठस्तु "प्रेष्ट स्वस्त्री पुरोरधमिन्द्राय ग्रूष-मर्चत। अभीने चिद् लानकत्मक्ने समत्मु हनहा। ऋसानं बोधि चीदिता नभन्तामन्यकेषां। ज्याका ऋधि धन्वसु" दति। असी दन्द्राय असेन्द्रस पुरीरयं रथस पुरीभागे प्रूषं वलं प्रा खर्न प्रकर्षेण सुषु पूज्यत । कथं बलस्य पूजेल् चिते। ऋय-मिन्द्री टनहा वैरियाती समत्तु मङ्गामेषु मङ्गे चोङ्ग्भिः वैरिभटै: सङ्गे सित संवागे सित अभीके चिद् हन् कामय-मानेऽपि वैरिणि ले। कक्त स्थितिं करे। छोव न तु पलायत इत्यं बलस्य पूजा, तथा पूजित इन्होऽस्नाकिमतर्यात्रत्तये चेदिता प्रेरियता मन् बोधि बुध्यतां मावधानी भवतु। श्रन्यकेषां कुत्सितानां वैरिणां धन्तसु श्रधिश्रित्य वर्तमाना ज्याकाः कुत्सिता ज्याः नभन्तां नश्यन्तु चुत्र्यन्वित्यर्थः।

श्रव विनियागसङ्गृहः।

"श्रवहान् जुमहोन्द्र दन्द्राणीति तु तचरी। धे। जाते। मन्युमहोन्द्रे मा ने। दाहमहोन्द्रे ॥ प्रदा प्रदाहमहोन्द्र दन्द्रः सुत्रामसंयुते। रेवती श्रीप्रदेन्द्रे स्थादच मन्त्राश्चतुर्दश्यः॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमा हार्द्रे निवारयन्। पुमर्थाश्चतुरे। देथादिद्यातीर्थमहेश्वरः॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके चयादशोऽनुवाकः ॥ \*॥

द्ति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकश्रीवीर-बुक्कश्चपालसाम्राज्यधुरन्थरेण "सायनाचार्येण विरचिते माध-वीये वेदार्थप्रकाणनामकतैत्तिरीययजुः संहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमः प्रपाठकः सम्पूर्णः ॥॥॥

ॐ तस्त्।।

माधवाचार्येगेति ते०।

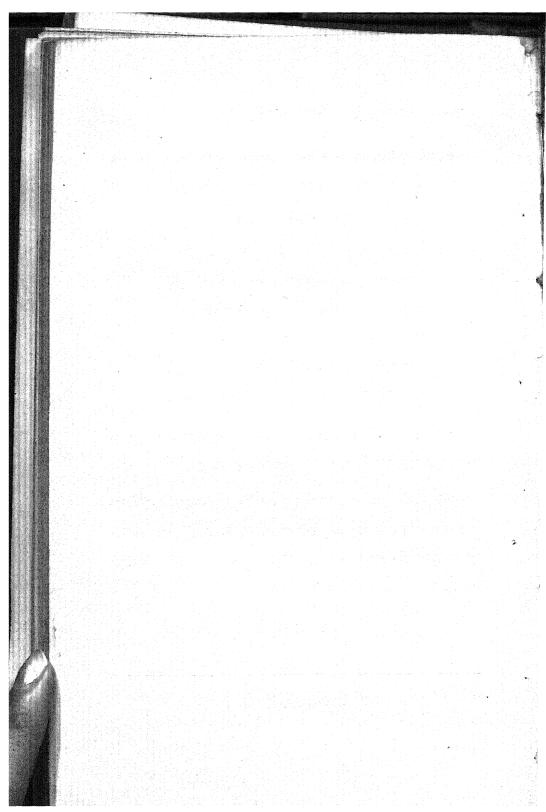

## गुह्मिप्नं।

| चग्रहं।       | श्रह्मं।                           | 1   | श्रा ।     | प | ोङ्कः। |
|---------------|------------------------------------|-----|------------|---|--------|
| (सं०६का ।५५०) | (सं । ह्वा । १ प । १ य । । ७ ख । ) | 4   | 806        |   | 8      |
|               | सम्मरेदिति                         |     |            |   |        |
| पुत्रख        | पुचस्य                             |     | E 8 8      |   | १०     |
| तान्नप्य      | तानूनम्ल                           | • • | <b>૯૫૫</b> |   | Ą      |

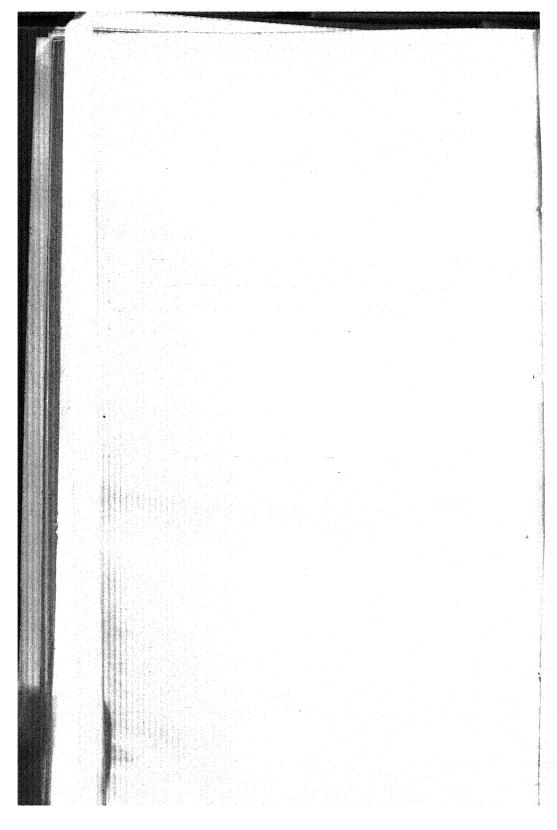

## INDEX TO THE FIRST VOLUME.

# THE FIRST KANDA OF THE TAITTIRÍYA SANHITÁ. Propóthakas I.—VII.

## Propiithaka 1.

| 1.—XIII. Dors'apárnamás'a-mautra Adhwaryaváh.       | 13        | 254  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| I.—Vatsápakaranam, (Bráhmana, III. ii. 1.)          | •••       | 13   |
| II.—Barhir-áharanam, (Br. III. ii. 2.)              | ***       | 49   |
| 111.—Dohah, (Br. 111. ii. 3)                        |           | 65   |
| IV.—Havir-nirvápak, (Br. III. ii. 4.)               | • • •     | 84   |
| V.—Vrihy-avaghátah, (Br. III. ii. 5.)               | ***       | 103  |
| VI.—Peshanam, (Br. III. ii. 6.)                     |           | 121  |
| VII.—Kapalopadhánam, (Br. III. ii. 7.)              |           | 127  |
| VIII.—Purodás'a-'srapanam, (Br. III. ii. 8.)        | •••       | 135  |
| 1X.—Vedih, (Br. III. ii. 9, 10.)                    | •••       | 147  |
| X.—Ajya-grahaṇam, (Br. III. iii. 1—5)               |           | 167  |
| XI.—Idhmá-barhis-sruchám prokshanádi, (Br. III      | .iii. 6.) | 193  |
| XII.—Aghárau, (Br. III. iii. 7.)                    | •••       | 204  |
| XIII.—Srug-vyúhanádi-mantráh, (Br. III. iii. 8-     |           | 225  |
| XIV.—Tad-vikṛiti-mantráh,—Kámyeshṭi-yájyáh, (Sanhit |           |      |
| ii. 1.)                                             | 255       | -271 |
| [Harder 4: 1915] '보고 있는 사람들이 되었다.                   |           |      |
| Prapáthakas II.—IV.                                 |           |      |
| Somayágah.                                          |           |      |
| Prapáthaka II.                                      |           |      |
| 1.—XIII.—Soma-Kraya-prásnah                         | 272-      | 432  |
| 1.—Práchínavans'a-praves'ah, (Sanh. VI. i. 1).      |           | 272  |
| IIVrata-sampádana-díkshá, (Sanh. VI. i. 2, 3).      | •••       | 290  |

| III.—Deva-yajanam (Sanlı, VI, i. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transfer Salaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320                                                                                             |
| The state of the s | 339                                                                                             |
| A famous professionary self-selfer fraction fraction of the second of th | 348                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353                                                                                             |
| ATT. Someone Sunday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360                                                                                             |
| ATTY COURSE Senteral Course And A way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365                                                                                             |
| The state of the s | 370                                                                                             |
| TT 1.1 (0.1 3.77 12.0 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384                                                                                             |
| A1.—Chasadan, Cann. VI. II. 2 V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410                                                                                             |
| 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| —Kamyeshti-yájyáh, (Sanh. II. ii. 2.) 432—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| Pertinanting miscrisina and Control of Contr |                                                                                                 |
| Application of the state of the |                                                                                                 |
| Prapáthaka III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| Somay'aga (continued.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| II.—Agnishomiya-pas'u-pras'nah, 445-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550                                                                                             |
| 21 greenomega-pas a-pras man,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -552                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445                                                                                             |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445                                                                                             |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445<br>455                                                                                      |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445<br>455<br>465                                                                               |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11) III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.) IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445<br>455<br>465<br>473                                                                        |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11) III.—Dhishṇiyáh, (Sanh. VI. iii. 1.) IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.) V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445<br>455<br>465<br>473<br>482                                                                 |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11) III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.) IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.) V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.) VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.) VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445<br>455<br>465<br>473<br>482<br>491                                                          |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445<br>455<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502                                                   |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)  VIII.—Pas'or sanjnapaṇam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 445<br>455<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502<br>510                                            |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.) II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445<br>465<br>463<br>482<br>491<br>502<br>510<br>524                                            |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)  VIII.—Pas'or sanjṇapaṇam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)  IX.—Vapotkhedah, (Sanh. VI. iii. 9.)  X.—Vasá-homah; (Sanh. VI. iii. 10, 11)  XI.—Guda-káṇḍa-homah, (Sanh. VI. iv. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502<br>510<br>524<br>531                                     |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Sanh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)  VIII.—Pas'or sanjnapaṇam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)  IX.—Vapotkhedah, (Sanh. VI. iii. 9.)  X.—Vasá-homah, (Sanh. VI. iii. 10, 11)  XI.—Guda-káṇḍa-homah, (Sanh. VI. iv. 1.)  -XIII.—Somábhishavah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445<br>455<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502<br>510<br>524<br>531<br>547<br>-567               |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Saṇh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)  VIII.—Pas'or sanṇapaṇam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)  IX.—Vapotkhedah, (Sanh. VI. iii. 9.)  X.—Vasá-homah, (Sanh. VI. iii. 10, 11)  XI.—Guda-káṇḍa-homah, (Sanh. VI. iv. 1.)  -XIII.—Somábhishavah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445<br>465<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502<br>510<br>524<br>531<br>547<br>-567               |
| I.—Sado-nirmáṇam, (Sanhitá VI. ii. 10.)  II.—Havirdhána-gatoparava-nirmáṇam, (Sanh. VI. ii. 11)  III.—Dhishṇiyáh, (Sanh. VI. iii. 1.)  IV.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)  V.—Yúpa-chhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)  VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)  VII.—Pas'or upákaraṇam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)  VIII.—Pas'or sanjnapaṇam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)  IX.—Vapotkhedah, (Sanh. VI. iii. 9.)  X.—Vasá-homah, (Sanh. VI. iii. 10, 11)  XI.—Guda-káṇḍa-homah, (Sanh. VI. iv. 1.)  -XIII.—Somábhishavah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445<br>465<br>465<br>473<br>482<br>491<br>502<br>510<br>524<br>531<br>547<br>-567<br>552<br>559 |

#### 1075

## Prapáthaka IV.

Soma-yága (continued).

| Soma-yága (continued).                             |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| I.—XLV.—Grahapras'nah pradhánah,                   | 586-  | -757 |
| I.—Somábhishavah, (Sanh. VI. iv. 4.)               | •••   | 586  |
| II.—Upáns'u-grahah, (Sanh. VI. iv. 5.)             | •••   | 593  |
| III.—XLII.—Antaryámádiká graháh, (Sanh. VI. iv.    | 6     |      |
| VI. v. 11.)                                        | • • • | 600  |
| XLIII.—Dakshiná, (Sanh. VI. vi. 1.)                | •••   | 693  |
| XLIV.—Samishta-yajur-homah, (Sanh. VI. vi. 2.)     | •     | 704  |
| XLV.—Avabhritah, (Sanh. VI vi. 3—11.)              | •••   | 711  |
| XLVI.—Kámyeshti-yájyáh, (Sanh. II. ii. 4.)         | 757-  | -768 |
|                                                    |       |      |
| 화면 가격을 하는 이번 수가 있다. 그런 그런데                         |       |      |
| Prapáthaka V.                                      |       |      |
| I.—IV.—Punarádhánam (for the Agnyádhánam, see T. B | ráh-  |      |
| maṇa, I. i. 2—10)                                  | 769-  | -791 |
| I. II.—Pradhánavidhis tad-angáni cha,              |       | 769  |
| III. IV.—Adhána-mantráh,                           | •••   | 781  |
| V.—X.—Agnyupasthánam,                              | 791-  | -831 |
| V. VI.—Agnyupasthánam,                             |       | 791  |
| VII.—Panchamánuvákoktamantravyákhyánam,            |       | 804  |
| VIII.—Shashthánuvákoktamantravyákhyánam,           | •••   | 810  |
| IX.—Purvoktopasthánasyá 'gnihotrángatá,            |       | 817  |
| X. 1—2.—Pravatsyato yajamánasya agnyupasth         | iána- |      |
| mantráh,                                           | •••   | 824  |
| X. 3—4.—Dárs'ika-yájamána-mantráh,                 |       |      |
| XI.—Kámyeshti-yájyáh (Sanh. II. ii. 5, 6.)         | 832-  | -851 |
| 고 :                                                |       |      |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -            |       |      |
| Prapáthaka VI.                                     |       |      |
| I.—VI.—Aishtika-yájamána-mantráh,                  | 852-  | -894 |
| I.—Ajya-grahanam,                                  |       | 852  |
| II.—Havir-homah,                                   | • • • | 859  |
| III.—Bhakshya iḍádibhágah,                         |       | 869  |
|                                                    |       |      |

| IV.—Anuyájádi-s'esháhuti <i>h</i> ,<br>V.—Apyáyanádi-mantrá <i>h</i> ,<br>VI.—Sůryopasthánádi-mantrá <i>h</i> ,                                                        | 1 E P<br>6 R S | 876<br>882<br>887                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| VII.—XI.—Tad-bráhmanáni,                                                                                                                                               |                | . 894—938                              |
| VII.—Devatá-parigrahah, VIII.—Yajnáyudha-sambhritih, IX.—Dwádas'a-dwandwa-sampattih, X.—Havis-sádanam, XI.—Ás'rávanádi-mantráh,                                        | ***            | 894 901 911 922 929                    |
| XII.—Kámyeshţi-yájyáh, (Sanhitá, II. ii. 7.)                                                                                                                           |                | . 939—953                              |
| Prapáthaka VII.                                                                                                                                                        |                |                                        |
| I.—VI.—Dárs'ika-yájamána-bráhmana-s'eshah,                                                                                                                             |                | . 951—988                              |
| I.—Idánumantraṇam, II.—Idáyáh pras'ansá, III.—Anváháryah, IV.—S'esháhutyanumantraṇam, V.—Apyáyanádi-mantráh, VI.—Upasthánádi-mantráh,                                  |                | 954<br>962<br>967<br>972<br>977<br>982 |
| VII.—XII.—Vújapeya-vishayú údhwaryava-mantrá                                                                                                                           | h,             | 989—1059                               |
| VII.—Ratha-mantráh, (Br. I. iii. 2—5.) VIII.—Ratha-dhávana-mantráh, (Br. I. iii. IX.—Yúpárohanam, (Br. I. iii. 7.) X.—Anna-homáh, (Br. I. iii. 8.) XI.—Ujjiti-mantráh, | 6).<br>        | 989 1019 1035 1044 1052                |
| XII.—Atigráhya-mantráh, (Br. I. iii. 9.)<br>XIII.— <i>Kámyeshṭi-yájyá</i> h, (Cf. Sanhitá, II. ii. 8.)                                                                 |                | 1054                                   |
|                                                                                                                                                                        |                |                                        |

# BIBLIOTHECA INDICA; A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE

Bon. Court of Directors of the East Endia Company,

AND THE SUPERINTENDENCE OF THE

#### ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

#### SANSKRIT WORKS IN PROGRESS.\*

The Elements of Polity, by Kámandani. Edited by Bábu Rájendralia. Mitra. Already published, Fasciculus I. being No. 19.

The LALITA VISTARA, or Memoirs of the Life and Doctrines of SARVA SINKA.
Edited by Bábu RAJENDRALÁLA MITRA. Already published, Fasciculi I. II.
III. IV. and V. Nos. 51, 73, 143, 144 and 145.

The Prákrita Grammar of Kramadíswara. Edited by Bábu Rájendralála Mitra.

An English translation of the CHHÁNDOGYA UPANISHAD of the Sáma Veds,

Bábu Rájendralála Mitha. Already published, Fasciculus I. No. 78.

The VEDANTA ST'TRAS. Edited by DR. Röer, Published, Fasciculi I. and II. Nos. 64 and 89.

The TAITTIRIYA SANHITA of the Black Yajur Veds. Edited by Dr. E. Röer, and E. B. Cowell, M. A. Published, Fasciculi I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. and IX. Nos. 92, 117, 119, 122, 131, 133, 134, 137, 149 and 160.

The TAITTIRÍYA BRÁHMANA of the Black Yajur Veda, Edited by Bábu RÁJENDRAIÁLA MITEA, Published, Fasciculi I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, and IX, Nos. 125, 126, 147, 150, 151, 152, 153, 154 and 155.

The Ma'reandeya Pura'na. Edited by the Rev. K. M. Bannerjea. Already published, Fasciculi I. II. and III. Nos. 114, 127 and 140.

An English Translation of the Sahitya Darpana by Dr. Bahlantyre.

\* For a list of the Persian and Arabic works in progress, see No. 130 of the Bibliotheca Indica.

#### WORKS PUBLISHED.

| An English Translation of the above Upanishad and Commentary. Nos. 27, 38 and 135,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | Former<br>Price. | Reduced Price. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nos. 1 to 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | with the Commentary of Madhava Acharya, and an Eng-                                                                              |                  |                |
| An English Translation of the above Upanishad and Commentary, Nos. 27, 38 and 135,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nos. 1 to 4,<br>The Britand Aranyaka Upanishad, with the Commentary                                                              | 7                |                |
| The Chhándogya Upanishad, with the Commentary of S'ankara Acharya, and the Gloss of Ananda Giri. Edited by Dr. E. Röer, Nos. 14, 15, 17, 20, 28 and 25,  The Taittirya, Aittaréya and S'wétas'watara Upanishads with Commentary, &c. Nos. 22, 33, and 34,  The Ya'a, Kena, Katha, Pras'na, Mundaka, and Mandukya Upanishads, with Commentary, &c. Edited by Dr. E. Röer, Nos. 24, 26, 28, 29, 30 and 31.  The Taittirya, Aittaréya, S'wétas watara, Kena, I's'a, Katha, Pras'na, Mundaka and Mandukya Upanishads.  Translated from the Original Sanskrit, by Dr. E. Röer, Nos. 41 and 50,  Division of the Categories of the Nyaya Philosophy, with a Commentary and an English Translation, by Dr. E. Röer, Nos. 32 and 35.  The Sáhitya Darpana, or Mirror of Composition, by Viswanafatha Kavirája, edited by Dr. E. Röer, Nos. 36, 37, 53, 54 and 55.  The Chaitanya Chandrodaya Nataka of Kavikarmapura, Edited by Babu Rajendralal Mittra, Nos. 47, 48 and 80,  The Uttara Naishadha Charta, Nos. 47, 48 and 80,  The Uttara Naishadha Charta, by Shi Harsha, with the Commentary of Narayana Edited by Dr. E. Robn.  Nos. 39, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 87, 90, 120, 123 and 124,  The Sa'nkhya Prayachana-Bha'shaya. Edited by Fitz-Edward Hall, A. M., and to be translated by J. R. Ballantyne, LL. D. Nos. 94, 97 and 141,  The Sa'nkhya Prayachana-Bha'shaya. Edited by Fitz-Edward Hall, A. M., and to be translated by J. R. Ballantyne, LL. D. Nos. 94, 97 and 141,  The Sa'nkhya Prayachana Sangraha; or an Epitome of the different systems of Indian Philosophy. By Mádhavácháraya. Edited by Pandita I's'warachandra Vidyáságara. Nos. 63 and 142,  The Sóbya Siddhartha, with its Commentary the Gúdhárthaprakás'aka. Edited by FitzEdward Hall, A. M. Nos. 79, 105, 115 and 146,  The Tair of Vásavldatta', by Subandhu, with its Commentary and the Curranga. Edited by FitzEdward Hall, A. M. Nos. 79, 105, 115 and 146,  The Tair of Vásavldatta', by Subandhu, with its Commentary and the Curranga.                                                                                                | Trained by The Ro Rage Nos. 5 to 15, 10 and 10,                                                                                  | LLUU             | 6 14 0         |
| Dr. E. Röer, Nos. 14, 15, 17, 20, 28 and 28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mentary. Nos. 27, 38 and 135,                                                                                                    |                  | 1 14 0         |
| Commentary, &c. Nos. 22, 33, and 34.  The I's'á, Kéna, Katha, Pras'na, Mandaka, and Mándukya Upanishads, with Commentary, &c. Edited by Dr. E. Rôer, Nos. 24, 26, 28, 29, 30 and 31.  The Taittiriya, Aittaréya, S'wéias'watara, Kéna, I's'á, Katha, Pras'na, Mundaka and Mándukya Upanishads. Translated from the Original Sanskrit, by Dr. E. Röer, Nos. 41 and 50.  Division of the Categories of the Nyáya Philosophy, with a Commentary and an English Translation, by Dr. E. Röer, Nos. 32 and 35, The Sántya-Darpana, or Mirror of Composition, by Viswa- nátha Kavirája, edited by Dr. E. Röer, Nos. 36, 37, 53, 54 and 55.  The Chaitanya Chandrodaya Nátaka of Kavikarnapura, Edit- ed by Búbu Rájendralal Mittra, Nos. 47, 48 and 80, The Uttara Naishadha Charita, by Sri Harsha, with the Commentary of Náráyana. Edited by Dr. E. Röer. Nos. 39, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 87, 90, 120, 123 and 124.  The Sa'nkhya-Prayachana Bha'shya. Edited by J. E. Ballantyne, LL. D. Nos. 94, 97 and 141,  The Sarvadarsana Sangraha; or an Epitome of the dif- ferent systems of Indian Philosophy. By Mádhaváchárya. Edited by Pandita I's'warachandra Vidyáságara. Nos. 63 and 142,  The Sörya-Siddhánta, with its Commentary the Crúdhártha- prakás'aka. Edited by Fitz-Edward Hall, A. M. Nos. 79, 105, 115 and 146,  The Tare of Vásavadarta', by Subandhu, with its Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The D Date No. 14 15 17 20 28 and 20. **** ****                                                                                  |                  | 8 12 0         |
| Boer, Nos. 24, 26, 28, 29, 30 and 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commentary, &c. Nos. 22, 33, and 34,                                                                                             | 1.1.130          | 1 14 0         |
| Translated from the Original Saissate, by Dr. 200 1 4 ( Nos. 41 and 50, Division of the Categories of the Nyáya Philosophy, with a Commentary and an English Translation, by Dr. E. Röer, Nos. 32 and 85, The Sántya-Darpana, or Mirror of Composition, by Viswa- nátha Kavirája, edited by Dr. E. Röer, Nos. 36, 37, 53, 54 and 55, The Chaitanya Chandrodaya Nátaka of Kavikarnapura, Edit- ed by Bábu Rájendralal Mittra, Nos. 47, 48 and 80, The UTTARA NAISHADHA CHARITA, by SRI HARSHA, with the Commentary of Náráyana. Edited by Dr. E. Röbr. Nos. 39, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 87, 90, 120, 123 and 124, The SA'NKHYA PRAYACHANA BHA'SHYA. Edited by Fitz- Edward Hall, A. M., and to be translated by J. B. Ballantyne, Lil. D. Nos. 94, 97 and 141, The SANYADARSANA SANGRAHA; or an Epitome of the dif- ferent systems of Indian Philosophy. By Mádhaváchárya. Edited by Pandita I's warachandra Vidyáságara. Nos. 63 and 142, The Sőrbya-Siddhánta, with its Commentary the Gúdhártha- prakás'aka. Edited by Fitz-Edward Hall, A. M. Nos. 79, 105, 115 and 146, The Tare of Vásavadarta', by Subandhu, with its Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Upanishads, with Commentary &c. Edited by Dr. Röer, Nos. 24, 26, 29, 29, 30 and 31,                                              | 600              | 3 12 0         |
| Röer, Nos. 32 and 35.  The Sánitya-Darpana, or Mirror of Composition, by Viswanatha Kavirája, edited by Dr. E. Röer, Nos. 36, 37, 53, 54 and 55.  The Chaitanya Chandrodaya Nátaka of Knvikarnapura, Edited by Bábu Rájendralál Mittra, Nos. 47, 48 and 80,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nos. 41 and 50,                                                                                                                  | 200              | 1 4 0          |
| nátha Kayirāja, edited by Dr. B. Root, Ros. 5, 00 3 2 6 and 55,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a Commentary and an English Translation, by Röer, Nos. 32 and 35,                                                                | 200              | 1 40           |
| The UTTARA NAISHADHA CHARITA, NOS. 47, 45 and 50.  The UTTARA NAISHADHA CHARITA, by SRI HARSHA, with the Commentary of Narayama. Edited by Dr. E. Röber. Nos. 39, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 87, 90, 120, 123 and 124,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | natha Kaviraja, edited by Dr. A. Roof, Ros. av. 50, 00,                                                                          | 500              | 3 8 0          |
| Nos. 39, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 37, 30, 124, 124, 124, 120 0 7 8  The Sankhya-Prayachana-Bhashya. Edited by Fitz-Edward Hall, A. M., and to be translated by J. R. Ballantyne, LL. D. Nos. 94, 97 and 141, 00 0 0 1 14  The Sarvadarsana Sangraha; or an Epitome of the different systems of Indian Philosophy. By Madhaváchárva. Edited by Pandita I's'warachandra Vidyáságara. Nos. 63 and 142, 00 0 0 1 4  The Súrya-Siddhánta, with its Commentary the Gúdhárthaprakás'aka. Edited by FitzEdward Hall, A. M. Nos. 79, 105, 115 and 146, 00 0 0 2 8  The Tare of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Grand of the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary the Care of Vásav | ced by Babu Rajendralal Mittra, Nos. 47, 45 and 60. The UTTARA NAISHADHA CHARITA, by SRI HARSHA, with                            |                  | 1.14,0         |
| Edward Hall, A. M., and to be translated by the Ballantyne, I.L. D. Nos. 94, 97 and 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nos. 89, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 67, 30, 120, 120                                                                            | 1200             | , 7 8 0        |
| Edited by Pandita I's warachandra Vidyasagara. Nos. 63 and 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edward Hall, A. M., and to be translated by a Ballantyne, LL. D. Nos. 94, 97 and 141,                                            | 000              | 1 14 0         |
| The Súrya-Siddhanta, with its Commentary the Cultural state of the Carles of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary of the Carles of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary of the Carles of Vásavadatta', by Subandhu, with its Commentary of the Carles of | ferent systems of Indian Philosophy. By MADAL Action Edited by Pandita I's WARACHANDRA VIDYASAGARA. Nos                          | 0 0 0            | 1 40           |
| The TALE OF VASAVADATTA', by SUBANDIC, with its Coll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The Súrya-Siddhanta, with its Commentary the Country prakas are. Edited by Firz Edward Hall, A. M. Nos                           | 000              |                |
| HATT A. M. Nos. 116, 130, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The Tale of Visavadatta', by Subandhu, with its Commentary entitled Darpage. Edited by FitzEdward Hall, A. M. Nos. 116, 130, 148 | D                | 1 14 (         |